# गोस्वामी तुलसीदास की दृष्टि में नारी और मानव-जीवन में उसका महत्त्व

( काशो हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० उपाधि के हेतु स्वीकृत शोध-प्रबन्ध )



डॉ० ज्ञानवती श्रिवेदी रींडर, हिन्दी विभाग, काली हिन्दू विश्वविद्यालय प्रकाशक काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी~५

प्रथम संस्करण, १९६७

मूल्य : १० रुपये

मुद्रक सन्मति मुद्रणालय दुर्गाकुण्ड मार्ग वाराणसी ५ या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥

श्री माँ के चरसों में

---'ज्ञानेश्वरी'

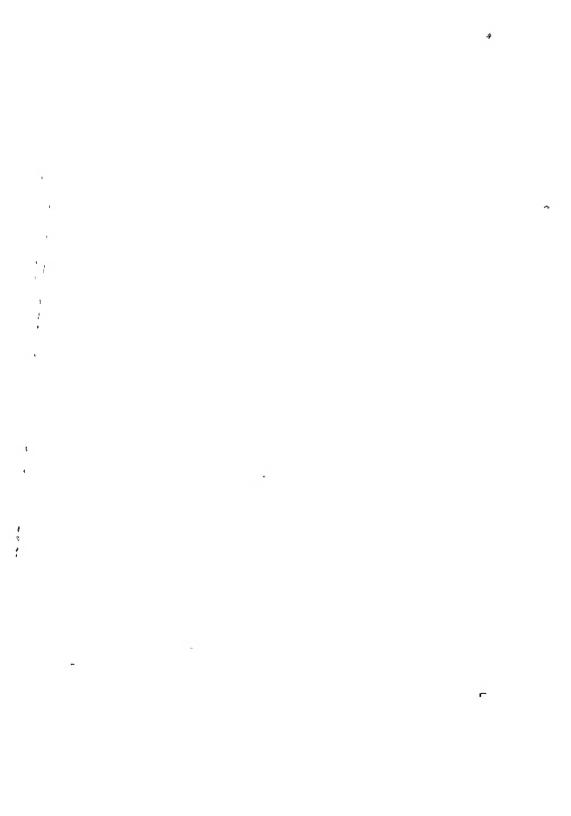

#### उपक्रम

विश्वकि गोस्त्रामी तुलमीदास का काव्य सार्वभौम है। उन्होंने जो कुछ लिपिबद्ध किया है वह विशेष देश और विशेष काल में होते हुए भी देशकाल की सीमा से मुक्त, मानवमात्र के सर्वकालक्यापी जीवन के लिए हैं। उसमें मानव जोवन के उन मूल तत्त्वों और सिद्धान्तों का विश्वेषण हैं जो उसे कभी और कहीं भी प्रेरणा प्रदान कर परमपद तक पहुँचा सकते हैं। मानव-स्वभाव सर्वत्र एक हो प्रकृति द्वारा निर्मित और एक से विकारों एवं वासनाओं से आबद्ध रहना है। वे हो उसका जीवन विशिष्ट दिशाओं में मोड़कर उसे भिन्त-भिन्न मार्गो पर अग्रसर कर विभिन्न लक्ष्यों तक ले जाया करते हैं। अतः उसे एक निर्दिण्ड परमलक्ष्य की ओर उन्मुख करने के लिए उसकी भावनाओ, विकारों और विचारों को एक निर्दिष्ट साँचे में ढालना चाहिए, इस विचार

से तुलपीयाम ने मानव मात्र को परमलक्ष्य तक पहुँचाने के लिए 'श्रुति सम्मत हिं-भिक्त पथ' को हो सर्वाधिक प्रशस्त सिद्ध किया। उनके विचार से उसी मार्ग पर चलकर मानव वह परित्राण प्राप्त कर सकता था जो विश्व-संताप- शमन हेनु उसका चिर-अभोष्मित प्राप्य रहा है। किव और मनोषी हो नही, लोक-द्रष्टा और पथ-प्रदर्शक, सब्चे समाजसेवो के नाते तुलसीदास ने अपने इस लक्ष्य में कितनी सफलता प्राप्त को इसका प्रमाण तो समय है। दीर्घकाल से उनके काव्य की जो प्रतिष्ठा होती रही है और आज भारतीय संस्कृति की प्रतिकल प्रकृति वाले देशों में भी बढ़ती जा रही है उमने उनका महत्त्व स्वत -

सिद्ध है।

शी और उस समय उपलब्ध सामग्री के आधार पर अपने-अपने ढग से उन्होंने उसका विचार किया। हिन्दी के अनेक विद्वानों ने भी अपने-अगने शोध और अनुमान के बल पर यह कार्य आगे बढ़ाया। हिन्दी के उत्थान का युग आया और उसके प्रमुख लेखकों एवं विद्वानो

आधुनिक युग मे उनका महत्व पश्चिमी विद्वानों ने भी पहचाना और एच० एच० विल्सन, गार्सा द तासी, एफ० एस० ग्राउस और ग्रियर्सन प्रभृति विद्वानों ने उनका अपनी दृष्टि से मूल्याकन किया। ऐसे प्रकाड विद्वान् और लोकप्रिय महात्मा का जीवनवृत्त छिपिबद्ध करने की उनकी विशेष इच्छा

हिन्दी के उत्थान की युग आया और उसके प्रमुख छखका एवं विद्वाना ने गोस्त्रामी जी की प्रशंसा एवं अलिविना में कोई कसर उठा नहीं रखी।

ऐसा कोई प्रमुख विद्वान न बचा जिसने उनके सबघ में कुछ न कुछ लिखकर अपनी लेखनी कृतकृत्य करने का प्रयत्न न किया हो। उनके जीवन और कान्य पर हर दृष्टि से विचार किया गया। उनकी कृतियों की प्रामाणिकता एव काल-क्रम, उनके उत्तर आर्प ग्रन्थ-प्रभाव, उनके दार्शनिक मत, धार्मिक मत, सामाजिक मत एवं उनके काव्य-सौष्ठव पर एक से एक विद्वत्तापूर्ण ग्रंथों का प्रणयन होता रहा। इन सबका वृहत् परिचय डा० राजपति जी दीक्षित ने अपने शोब-प्रबन्ध 'तुलसीदास और उनका गुग' के 'निवेदन' में बड़े वैर्थ के साथ दिया है। उसमें उल्लिखित नामों के अतिरिक्त इधर कुछ और कृतियाँ भी प्रकाशित हुई है। यहाँ उन लोगों का विवरण आवश्यक है जिन्होंने प्रस्तुत विषय से सम्बद्ध विवेचना की है। सच पूछिए तो इस संवय में गम्भीरतापूर्वक मनन और विवेचन करने की प्रेरणा विद्वानों के हृदय में नहीं हुई। फलतः इस विषय पर उनके बहमूल्य विचार सामने नहीं आ सके। संभवतः इस कारण कि या तो उन्होने तुलसीदास की लोक-दृष्टि, धर्म-भावना, भक्ति-निरूपण, काव्य-सौष्टव आदि को उनकी आलोचना में प्रधानता दी और इस विषय को गौण ठहराने के कारण इसके लिए उन्हें अवकाश ही नहीं मिला अथवा इस पथ पर पैर रखते ही 'ढोल गॅवार सुद्र पसु नारी' ने समुख उपस्थित होकर उनकी गति को अवरुद्ध और साहस को शिथिल कर दिया। इस प्रकार कुछ लोगों ने तुलसीदास की धवल-कीर्ति में उनकी इस भावना को कालिमा रूप मान, उसके विस्तार का प्रयत्न छोड़, उससे विरत हो जाना ही उचित समझा।

स्वर्गीय आचार्य गुरुवर पं० रामचन्द्र जी शुक्ल ने गोस्वामो जी का मूल्यांकन जिस गंभीरता और विद्वत्ता से किया, वह सर्वविदित है। उसी ढग की आलोचना स्वर्गीय आचार्य पं० चंद्रबली जी पाडे एवं आचार्य प० विश्वनाथप्रसाद जी मिश्र की रही। श्रद्धेय आचार्यों की दृष्टि तुलसीदास के अन्य महत्त्वपूर्ण पक्षो पर ही केन्द्रित रही और उन्हे स्वतन्नरूप से उनकी नारी-संबंदी विचारधारा को अपनी आलोचना का विषय बनाने का अवकाश नहीं रहा। श्री पाडे जी ने अवश्य ही 'तुलसी की जीवन भूमि' में अपने पांडित्य- पूर्ण विवेचन के परिणामस्वरूप तुलसीदास की पत्नी एवं उनके विवाह के सम्बन्ध में कुछ नतीन विचार प्रस्तुन किए। डा० राजपित दीक्षित के शोधप्रवन्ध 'गोस्वामी तुलसीदास और उनका युग' में उस विशाल युग की व्यापक छानबीन में लगी हुई दृष्टि नारी-जीवन के वृह्त् क्षेत्र की ओर जाने का अवसर नहीं पा सकी और इने-गिने शब्दों में इसका संकेत मात्र ही वहाँ हो सका। 'संत

'तुलसीदास और उनके संदेश' में उन्होंने तुलसी की सतदृष्टि से ही इस प्रश्न को परखने का प्रयत्न किया और नारी-निन्दा का ही कुछ उल्लेख करके इसे समाप्त कर दिया।

इस प्रकार इस विषय पर पूर्ण गंभीरता और विस्तार से विचार नहीं हो सका, परन्तु 'ढोल गँवार मूद्र पर्नु नारी' का आकर्षण लेखको और आलोचकों को इस सबध मे दो-चार शब्द कहने के लिए बाध्य करता ही रहा और तुलसीदास की नारी-निन्दा की चर्चा बराबर सुनाई पडती रही। प्रारंभिक लेखकों मे इस विषय पर सबसे बृहत् प्रयास प**० रा**मचद्र दुबे का है। उन्होने अपने निबंध 'गोस्वामी तुलसीदाम की और नारी-जाति' में इस समस्या पर विचार किया है। नारी-जाति के विविध पक्षों और उससे सम्बद्ध अन्य प्रश्नो पर विचार न कर उनका सारा ध्यान कतिपय विद्वानों द्वारा तुलसीवास पर किए गए नारी-निन्दा के आरोप का परिहार करने में ही केन्द्रित हो गया है और मिश्रबंधओं एवं बाव शिवनन्दन सहाय के विचारों को उद्धत कर उनका खण्डन करने का प्रयत्न ही वहाँ प्रमुख है। इसके अतिरिक्त यत्र-तत्र प्रका-शित लेखो अथवा तुलसीदास सम्बन्धी अनेक पुस्तक-पुस्तिकाओ में जहाँ कही नारी विषयक कुछ विवेचन है वहाँ लोगो की दृष्टि नारी-पात्रो के चरित्र-चित्रण अथवा विशेषकप से नारी-निन्दा पर ही टिकी है। इस कोटि के विचारको ने हेर-फेर के साथ नारी-निन्दा के परिहार के क्रिए ही अपनी छेखनी उठाई और नाना प्रकार से, वित्रिध कारणो का उल्लेख कर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि एक विरक्त संत होने के नाते स्त्री को त्याज्य मानकर ही उन्होने ऐसा किया है। इसका समर्थन किया गया कि नारी-निन्दा करके तलसीदास ने कोई अपराध नहीं किया। अन्य संतों एव नीतिकारों की घोर नारी-निंदा परक एवं कटू उक्तियों की तुलना तुलसीदास के वाक्यों से करके उन्हें हल्का सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया। कवि के द्वारा अनेक आदर्श नारी पात्रों के चित्रण एवं उनके प्रति उसकी पूज्य भावना का समर्थन भी इसी दिष्ट से किया गया है।

तात्पर्य यह कि या तो विद्वानों ने इस विषय को एक प्रकार से अछूता ही रहने दिया अथवा इस संबंध में थोड़ा-बहुत प्रयत्न यदि हुआ तो वह चरित्र-चित्रण एवं नारो-निंदा के प्रश्न तक ही परिमित रहा। सच पूछिए तो इस

१ देखिए 'तुलसी-प्रथानकी' मान १।

प्रवन पर भी खुलकर और जमकर विचार करने का भरपूर प्रयास नहीं ही हवा। नारी का आव्यारिमक और लौकिक स्त्रस्य क्या है, उमका मानव के अन्तर और बाह्य जगत् से क्या संबन्ध है और पुरुष के जीवन में नारी का क्या योग तथा महत्व है, इस संबंध में गहराई में प्रवेश कर तुलसीदास की विचारधारा पकड़ने और परखने की चिन्ता साहित्य के किसी विचारक अथवा तुलसीदास के किसी उपासक को नहीं हुई। किसी भी देश और किसी भी काल में किसी भी समाज में मानव के उत्वर्ष एवं आकर्प में नारी की महत्ता सर्वमान्य है। परन्तु तुलसीदास को युगप्रवर्तक और समाज-उद्धारक की उपाधि से एक स्वर से विभूषित करते हुए भी किसी विद्वान् का इस दृष्टि से उनके मृत्याकन का विचार अथवा प्रयास न करना चितनीय है। जिसे हम युगद्रप्टा मानकर दावे के साथ कहे कि मानव-अविन का कोई भी क्षेत्र उसकी दृष्टि में अञ्जा नहीं रहा और उसने सभी प्रकार से समाज और लोक के कन्याण का प्रयत्न किया, उसके संबंध में हम यह कभी न विचारें कि मानव-जाति और समाज के प्रमुख अंग नारी के महत्त्व का उसने कभी कोई मूरयाकन किया या नहीं, तो यह खबासीनता या उपेक्षा साप्रतिक युग मे कम से कम अच्छी तो नहीं मानी जा सकती। अतः इस दृष्टि से यह प्रबन्ध तुल्धीदास के वृहत् बालोचना-साहित्य की कमी को पूर्ण करने का बालित प्रयास है।

मानव-जीवन में स्त्री का योग असंदिग्य हप से प्रधान है। उसके बिना न सृष्टि संभव है और न उसका संचालन ही। पृष्प को तो उसके बिना लोक-जीवन नितान्त नीरस और व्यर्थ भी जान पड़ता है। स्त्री संपार की सबसे बड़ी विभूति है, सौत्वर्य का आकर है, शक्ति का वेन्द्र है। प्रकृति और पृष्प के योग से निर्मित सृष्टि बह्म और माया को अभिन्यक्ति है जिसके कण-कण में वे व्याप्त रहते हैं। जीव का अवतरण इसी के मध्य होता है। जीव-जगत् और बह्म को यह गुत्थी मुख्झाना ही दार्शनिको का कर्तव्य रहा है। वह इसिलए कि इसे मुलझा लेने पर उस परम तत्व का बोध हो सकता है जो सभी का मूल है और जिसे प्राप्त करना मानव का परम पृष्ट्यार्थ है। इम प्रकार से परम तत्व की श्राप्त में प्रथलाशील दार्शनिकों में से अधिकाश ने संसार को ससझने के लिए संसार का त्याग अथवा इससे विराग को ही सर्वप्रथम आवश्यक ठहराया। कुछ ने इस विराग को इस हद तक पहुँचाया कि उसमें अनुराग के लिए किसी प्रकार से कीई स्थान नहीं रह गया। परन्तु

बहुतो ने संसार से विरक्त होकर भगवान में अनुरक्त होना ही उचित समझा। विचारणीय है कि संसार का हर प्राणी न तो उससे विरक्त होकर उसे त्याग सकता है और न ऐसा होने पर संसार का क्रम हो चल सकता है। अदः व्यक्ति और लोक के कल्याण के लिए समाज के प्रत्येक प्राणी द्वारा संसार का सर्वथा त्याग अपेक्षित नहीं है। लोक की उपेक्षा कर लोक का कल्याण किस प्रकार संभव है? उसे आँखों से ओझलकर उसके दोष किस प्रकार देखे जा सकते है कि उनका परिहार हो? उसके कल्याण के उद्देश्य से उसमें प्रवेश कर, उसके गुण दोप परखकर संग्रह-त्याण वृद्धि से गुणों का ग्रहण और दोषों का त्याग करके ही उसे उत्कृष्ट बनाया जा सकता है। सामान्य प्राणी यदि समार के मध्य इस पथ का अनुसरग नहीं करता तो वह इस भ्रम-जाल के पार नहीं हो सकता, उसी में पड़ा भटकता रहेगा।

अविल लोक-कत्याण के हेनु ऐसे हैं। राज-मार्ग का निर्धारण लोकद्रष्टा का कार्य होता है। तुलमीदास ने यही किया है और यह बतला दिया है कि दर्शन को जीवन में ढालना ही दर्शन को मफलता और उसके विवेचन का लक्ष्य है। हमने दर्शन के विवेचन द्वारा जीव, जगत् और ब्रह्म-तत्त्र को समझ लिया परन्तु यदि उसे केवल शास्त्रों की अलूती मंपत्ति अथवा वाणी-विलास का ही विषय रहने दिया तो हमारी प्रतिभा और परिश्रम का वया सदुपयोग हुन्ना? तत्त्व-दर्शन तभी सफन है जब वह जीवन-उर्शन के रूप में हमारे समझ आए और जीवन-क्रम के रूप में ढलने के लिए प्रयुक्त हो। लोकद्रष्टा तुलसीदाम की सबसे बड़ी देन यही है और है उनकी समग्र साधना की सम्पत्ति भी, जिसका उपयोग लोकहित के लिए करना ही उन्होंने श्रेयस्कर विद्व किया है।

"कीरित भनिति भूति भिल्न सोई। सुरमिर सम सब कहँ हित होईै।।" के अनुसार उन्होने अानी विवार-सपत्ति की मुक्तहस्त से सर्वजनसुलभ बना दिया है।

इस दृष्टि से तुलसीदास के कान्य का अध्ययन करने पर स्पष्ट परिलक्षित होता है कि उन्होने जो ब्रह्म को मानव उन धारण कर, पृथ्वी पर अवतरित हो लोक-लीला में लीन होते दिखलाया है, उसका लक्ष्य यही है कि इसे भली-भाँति समझ लिया जाए कि किस प्रकार परम तत्त्व मी ससार के लौकिक जीवन में न्यास होकर अपनी लीला किया करना है। उसका पृथ्वी पर

१ 'मानस', बाल० १८,६ ।

अवतरण बिना माया अथवा नारीतस्य के संभव नहीं है। यह मनु-शतरूपा के प्रसग में सिद्ध कर दिया गया है। दंपती वरदान माँगते है केवल पुत्र रूप में उसकी प्राप्ति का, और वरदान मिछता है :—

"आदि सक्ति जेहि जग उपजाया। सोउ अवतरिहि सोरि यह माया।।" क्योकि पृत्रवधू के बिना पृत्र-सुख अपूर्ण रहेगा। इस प्रकार नारीतत्त्व का महत्त्व प्रमाणित कर दिया जाता है।

दर्शन को जीवन में ढालने के लिए दोनों को ही समझने की आवश्यकता है। जीव, जगत् और ब्रह्म के स्वरूप-बोध के साथ यह भी जान लेना अनि-वार्य है कि मानव-जीवन का स्वरूप और उसका महत्त्व क्या है तथा उसका परम लक्ष्य एवं उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है। इसे स्पष्ट करने के लिए गोस्वामी जी ने न तो कोई दर्जन-ग्रथ लिखकर उसकी व्याख्या करना उचित समझा और न छौकिक एवं सामाजिक जीवन की आलोचना के किसी ग्रंथ का प्रणयन करके ही उसका उपदेश दिया। मृष्टि और जीवन की उत्पत्ति और सवालन करने वाले से बढ़कर इसे बतलाने का अधिकारी दूसरा कौन हो सकता है कि इमका संचालन मानव किस प्रकार करे? उनके विचारा-नुमार वही अवतरित होकर यह मार्ग-दर्शन करता है कि अपनी लीला के हेतु निर्मित मृष्टि मे वह प्राणी को किस प्रकार जीवन-यापन करते देखना चाहता है। अतः वह स्वयं मानव-जीवन का बादर्श प्रस्तृत करता है। जब-जब मानव अपने धर्म से च्युत होता और सुष्टि विनागोन्सुख होने लगती है, तब-तब वह नाना शरीर घारण कर उसे सँभालने का प्रयत्न करता और अपनी लीला का कम अविच्छित्र रखने के साथ ही मानव का पथ-प्रदर्शन भी करता रहता है। गोस्वामी तुलसीदास ने इसी दृष्टि से मानव-जीवन को देखा है और अन्यों की भी यही दृष्टि प्रदान करने का प्रयस किया है। इसीलिए उनकी कृतियों में अध्यातम और काव्य का विलक्षण मेल है। जी ब्रह्म दर्शन का विषय है उसे घट-घट वासी मानकर हर व्यक्ति के हृदय का विषय बना देना उनका लक्ष्य है। यह कार्य शास्त्रार्थ द्वारा नही, सरम काव्य द्वारा ही सभव था और महाकवि ने किया भी यही है। उन्होने इस क्षेत्र में सर्वधा अनोखा और अनुठा कार्ययह किया कि बहा के स्वरूप का निरूपण शास्त्रानुमोदित शुष्क तर्कके आधार पर न कर एक कथा के द्वारा

१ 'मानस', राज॰ १६४

बडे सरस और हृदयप्राही रूप में मानव के घट मे उतार दिया और ब्रह्म का मनुष्य रूप में अवतरण दिखलाने के लिए दर्शन को काव्य मे अवतीर्ण कर दिया।

अध्यातम और काव्य का यह अभिन्न योग तुलसीदाम के किवकर्म की अद्भुत विशेषता है। उन्होंने अध्यातम का अमृत काव्य के स्वर्णपात्र में प्रम्तुत कर दोनों में विशेषता उत्पन्न कर दो है। पात्र बिना भी अमृत अलीकिक रस-मंपन्न रहता है। रस-पान पात्र बिना भी हो सकता है पर वह पूरा-पूरा गले के नीचे सरलता से नहीं उत्तरता। स्वर्ण-पात्र में प्रस्तुत होने पर उसकी शोभा के साथ उसे पान करने वाले का गौरव और सम्मान भी बढ़ता है। बहुमूल्य स्वर्णपात्र अमृतयुक्त होने पर अमूल्य हो जाएगा। इसी प्रकार तुलसीदास का बहुमूल्य काव्य अध्यात्म के येग से अमूल्य हो गया है। अन्य प्रसंग में उद्घृत उनकी यह उक्ति उनवे 'मानस' के सबंध में भी सल्य सिद्ध होती है:—

"जलु पय सरिस विकाइ देखहु प्रीति की रोति भलि । विलग होइ रसु जाइ कपटु खटाई परत पुनि ै।।"

'मानस' में अध्यातम और काव्य का क्षीर-नीर योग है। बिरले 'संत हस' ही इसमें से केवल अध्यातम रूपी क्षीर का पान किया करते हैं। पर इसका जल कोई हेय पदार्थ नहीं। वह तो जीवन ही है और काव्य में लोक-जीवन का महत्त्व कम नहीं है। तुलसीदास ने इस जीवन में अध्यातम का पय मिश्रित कर उसे 'भगित मधुरता' से युक्त कर अत्यन्त जीतल और संत.पहारी रस के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। दोनों को अलग-अलग करके उनके पान का प्रयत्न करना उस रस को नष्ट कर देना है। ऐसा करने से क्षीर अथवा नीर दोनों से ही रस विलग हो जाता है। दोनों का रूप विकृत हो जाता और सब खटाई में पड जाता है। अतः अध्यातम पक्ष को विलग कर तुलसीदास के काव्य—विशेष रूप से 'मानस'—का अध्ययन करना केवल उन्हीं के साथ अन्याय नहीं अपनी बुद्ध के साथ भी अतिचार है। जो किव बारवार यह घोषित करता है कि राम ही बहा है और उनके स्वरूप का निरूपण 'मानस' का लक्ष्य है, उसके काव्य का मूल्यांकन अध्यातम को हटाकर करना कम से कम किसी सहदय का कर्त्वय नहीं हो सकता। आज के युग में समालोचना भी लेखक के व्यक्तित्व को भी महत्त्व दे रही है। अत. किसी किव की मूल विचारधारा

**१ 'मानस', नास० ६**२।

की उपेक्षा कर उसका मूल्याकन कहाँ तक उचित है, कहा नहीं जा सकता। इसलिए किव के विचारों का परिशीलन करते समय उसके अन्यात्म-पक्ष का विचार करना अनिवार्य हो जाता है। इसीलिए उसकी नारी सम्बन्धी दृष्टि पर विचार करते हुए उसके अध्यात्म एक पर बराबर ध्यान रखा गया है और उसे सम्यक् रूप से समझने का प्रयास किया गया है। माया पर विचार इसी दृष्टि से अत्यत्त महत्वपूर्ण है और उसे यहाँ सर्वप्रथम स्थान दिया गया है।

किसी भी कवि अथवा लेखक की रचना को उसके विचारों एव सिद्धान्तों के प्रकाश में समझना श्रेयस्कर है। किव की दृष्टि का बोध उसके द्वारा अभि-व्यक्त विचारों अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत काव्य-सामग्री से होता है। महाकवि सुलसीदास ने यथास्थान अपने काव्य-सम्बन्धी मिद्धान्तों को व्यक्त कर यह संकेत कर दिवा है कि मेरा काव्य किम प्रकार ग्रहण करना चाहिए। 'मानस' के प्रारम्भ में ही खुले रूप में कवि को निरुछ्ठ घोषणा है:—

> "नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि । स्वान्तः सुखाय तुलसीरघुनाथगाथा-भाषा निबन्यमतिमंजुलमातनोति ।।"

जात हो गया कि नाना निगम, आगम, पूराण और बध्यात्म-रामायण से उपलब्ध सामग्रो का किन ने 'क्विचिद्यतोऽपि' के साथ योग कर अपने ग्रन्थ का प्रणयन किया है। 'क्विचिद्यतोऽपि' से तात्पर्य उण्युंत्त स्लोक में इंगित सामग्री के अतिरिक्त अन्य ग्रन्थों के साथ किन के भावी, विचारों एवं अनुभवों की उस विभूति से भी है जो उसने उक्त ग्रन्थों के मनन, चिन्तन एवं सत्सग तथा लोक-जीवन के अनुभवों से सचित की है। इसका उपयोग उसके विचार से किस रूप में श्रेष्ठ है यह भी बड़े ही स्वच्छ रूप में प्रस्तुत कर दिया गया है:—

"मिन मानिक मुकुता छिब जैसी। अहि गिरि गज सिर सोह न तैसी।।
नृप किरीट तरुनी तनु पाई। लहींह सकल सोभा अधिकाई।।
तैसेहि मुकबि कबित बुध कहही। उपजीह अनत अनत छिब लहही।।

हृदय सिधु मित सीपि समाना। स्वाती सारद कहिंह सुजाना।। जौं बरखे वर बारि बिचारू। होहि कबित मुकता मिन चारू।।

र भानस नाल श्लोक छ

जुगुति बेधि पुनि पोहिअहि रामचरित बर ताग । पहिरहि सज्जन बिमल उर सोभा अति अनुराग ।।''

यहाँ काव्य का स्रोत, उसके सर्जन का लक्ष्य और उसकी सफलता का रहस्य समझाया गया है। मणि-माणिक्यादि की शोभा अपने उत्पत्ति-स्थान मे नहीं, युवती के शरीर अथवा राजमुक्ट में ही खिलती है। उसी प्रकार सत्काव्य की शोभा किव के नहीं सामाजिक के हृदय में होती है। अत: सुजन-समाज में समादृत काव्य ही सफल काव्य है। इस प्रकार के काव्य का प्रणयन कैसे होता है यह भी बड़े ही अर्थ-गर्भ अप्रस्तुत द्वारा व्यक्त किया गया है। हृदय सागर, सुमित सीप, शारदा स्वाति और इनके योग से उत्पन्त मुक्ता ही कविता है। कवि के हृदय-सागर में उद्भृत असंख्य भाव-राशि में से सुमित द्वारा चयन किए हए और वाग्देवी की कृपा से कान्तिमान भाव-मुक्ता ही काव्य में स्थान पा सकते हैं, निष्कर्ष यह कि सत्किव की भावधारा. दैवीप्रेरणा होने पर हो विवेक से नियन्त्रित हो काव्य के पुनीत क्षेत्र मे प्रवेश पाती है, यहाँ-वहाँ चाहे जिस रूप मे विखरती नही रहती । अतः भावमुक्ताओ का उचित उपयोग यही है कि उन्हें रामचरित के मूत्र में युक्तिपूर्वक बिद्ध कर पिरो दिया जाए। तभी यूजन-समाज के (हृदय में उसकी प्रतिष्ठा होती है और फलस्वरूप वह स्वय ही इसके द्वारा शोभा और प्रेम को प्राप्त करता है। तुलसीदास का इष्ट यही है और उन्होने किया भी यही है। अध्ययन, मनन, सत्संग एवं लोक-जीवन से प्राप्त भाव-सामग्री ने शारदा के 'बर बारि बिचार' की वर्ष में प्रक्षालित हो जी रूप धारण किया, उन भाव-मुक्ताओं को ही रामचरित के सुत्र में पिरोकर गोस्वामी जी ने उस मानसमुक्ताहार का प्रणयन किया, जिसमे हर मुक्ता अपने रूप रग के अनुसार उपयुक्त स्थान पर पिरोया हुआ उसकी गोभा-वृद्धि कर सज्जनों के मन को आकृष्ट करता रहता है। यहाँ यह भी द्रष्टव्य है कि तुलसोदास ने भाव और विचार को अलग करके नहीं देखा है। उनकी समस्त विचार-सामग्री रामचरित में अनुस्यूत है और उसी में प्रवेश कर खोजने पर हमे उसकी उपलब्धि हो सकती है। उसी के आधार पर उनके दार्शनिक. धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों की खोज विद्वज्जन करते रहे है। प्रस्तुत प्रबन्ध से सम्बद्ध उनके विचारों एवं भावो की प्राप्ति भी उनके राम-चरितगान के अन्तर्गत ही हो सकती है। कथा के विभिन्न पात्रों के स्वरूप-दर्शन में, उनके कथन अथवा कवि की उक्तियों के द्वारा ही हम जान सकते हैं

१ 'मानस', बाल० १४-१-३ ८, ६, १६.।

कि किव ने नारीतत्त्व का निरूपण किस प्रकार से तथा उसकी अभिव्यक्ति का दर्शन किस रूप में किया है; नारी के आध्यात्मिक और लौकिक महत्त्व का उसने क्या मूल्यांकन किया एवं समाज और व्यक्ति के जीवन में उसका क्या योग देखा है। उपर्युक्त परिपाटी से ही इस विचारघारा को समझने का प्रमत्त यहाँ किया गया है। रामचरित के वृहत् सूत्र में आबद्ध किसी एक विशेष विचारघारा से सम्बद्ध सामग्री को किव की वाणी का विक्लेपण करके ही प्राप्त किया जा सकता है। इस कारण व्याख्यात्मक शैली अपनानी पड़ी है। किव की उक्तियों में एक से अधिक संकेतों की व्यंजना मिलती है। अत ऐसो उक्तियों एक से अधिक स्थानों पर उद्धृत करनी पड़ी है और इसमें पुनरुक्ति की वाशंका नहीं रही है। उदाहरणार्थ निम्नाकित दोहा है:—

"दीपसिखा सम जुवित तनु मन जिन होसि पतंग । भजिह राम तिज कामु मदु करिह सदा सत्सग ।।"

नारद-राम-वार्ता का महत्त्व भी कई दृष्टियों से है। अतः उक्त प्रसंग में नारद के प्रति कहे गए राम के वचनो का उद्धरण अनेकत्र हुया है।

सर्वमान्य है कि तुलसीदास युगद्रष्टा और युगप्रवर्तक थे। मानव-जीवन में नारी के स्थान के महत्त्व की उपेक्षा कोई भी विचारक नहीं कर सकता। फिर उस युग में तो यह प्रश्न बड़े विकट रूप में संमुख उपस्थित था। 'मानस' के कल्यिया-वर्णन में तत्कालीन समाज की दुर्वज्ञा का प्रतिविस्य पूरा नहीं तो विश्लेषांश में अवश्य है। सामान्य रूप से भी मानव के लिए नारी का परि-त्याग कर किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना संभव नहीं है। अत: नारी का स्वरूप विना समझे और उससे सबद्ध तत्कालीन समस्याओं का विचार विना किए मानव के उत्थान का कोई भी पथ निर्दिष्ट करना किसी भी भनीषी के लिए संभव नहीं था। जिस समाज की मूल शक्ति हो निर्वल एइ गई हो उसका उत्थान किसी अन्य शक्ति द्वारा सम्भन्न नहीं हो सकता था। लोकद्रष्टा ने भी प्रत्यक्ष देख लिया कि नारी के उत्थान में ही समाज का उत्थान और उसके उत्कर्ष में ही मानव-जीवन का उत्कर्ष सिन्नहित है।

''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।''

की व्याप्ति को उन्होने खूब समझा और इसे मनुष्य का राक्षसत्व दूर कर उसका देवत्व जागरित करने का मूल मंत्र बनाया। नारी की पूजा का

वास्तिविक अर्थ क्या है और जीवन में उसका व्यवहार और निर्वाह किस रूप में होना चाहिए इसका पाठ पढ़ाने के लिए उन्होंने 'मानस' में नारी के आध्या-रिमक और लौकिक रूप की प्रतिष्ठा की।

"जेहि महुँ आदि मध्य अवसाना। प्रभु प्रतिपाद्य रामु भगवाना ॥"

द्वारा राम के स्वरूप का प्रतिपादन 'मानश' का लक्ष्य घोषित किया गया था। अतः राम के स्वरूप-प्रतिपादन के साथ उनकी अभिन्न शक्ति माया का स्वरूप-प्रतिपादन उसमें अनिवार्य रूप से समाविष्ट हुआ और यह हुआ नारी के आध्यात्मिक रूप का निरूपण। 'माया रूपो नारी' की जो घोषणा राम के द्वारा हुई और जिसका समर्थन उनके अनन्य भक्त काक भुगुंडि ने 'नारि बिस्व माया प्रकट' कहकर किया उसे उनके अनन्य सेवक तुलसीदास ने उनके ही 'चरित' में चरितार्थ करके प्रमाणित कर दिया। राम के लौकिक चरित के अतर्गत नारी के भी विविध लौकिक रूपों का चित्रण कर यह स्पष्ट कर दिया गया कि वह किस प्रकार माता, पुत्रो, बहन और पत्नी एवं अन्य रूपों में श्रद्धा और आदर की अधिकारिणों है, और अपने स्नेह और ममता से मानव को सत्यथ पर अग्रसर कर सकती है। उसका अवलम्ब जीवन का वह अवलम्ब है जिसके सहारे केवल लोक-यात्रा ही सफलता से पूर्ण नहीं होती, परलोक-साजना और परम लक्ष्य की प्राप्ति भी सभव हो सकती है। इसे अनेक आख्यानों, प्रसंगों, विभिन्न पात्रो एवं उक्तियों द्वारा भौति-भौति से स्पष्ट कर दिया गया है।

नारी के चारीर और उसकी अन्तरात्मा का वह प्रकाश क्या है और कैसे प्राप्त होता है, जिससे मोहान्धकार दूर होता और जडता से मुक्त हो चेतन का अनुभव कर सत् और आनन्द की प्राप्ति की जाती है, यह भी 'दीपिशखा' के आलोक में प्रत्यक्ष कर दिया गया है। वहाँ पुरुष के लिए यह भी सकेत कर दिया गया है कि नारी की कामना घरीर-सुख की वासना से न कर शुद्ध सात्त्विक भावना से करो तो उसी में तुम उस मातृशक्ति को प्राप्त कर लोगे जिसके एक अंश की आभा बाहर प्रस्फुटित होकर तुम्हे अपनी ओर आकृष्ट कर रही है। नारी भी उसी प्रकार परम शक्ति का एक रूप है जिस प्रकार तुम हो। तुम भी सिक्वदानन्द के अंश हो और वह भी। अब चाहे उसके रूप में अपने शुद्ध-प्रबुद्ध रूप को देखों अथवा अपने रूप में उसे देखों, दोनों

१ भानसं, उत्तर ६०६।

एक ही हैं। यह समझ लो कि घट-घट वाशी का रूप तुनमें समान रूप से व्यक्त हो रहा है। स्वयं को पहचानों और यह पहचानों कि तुम्हारा अवतरण संसार में किस हेतु हुआ है। अपने आत्माराम को राम का माक्षात् कराओं और उसों का अनुसरण करों लो तुम्हारे और सभी के भीतर कूटस्थ है परन्तु राम के रूप में प्रकट हो लोक-लोला कर रहा हैं। देखों कि उसने नारी को किस रूप में देखा और उसके प्रति कैसा व्यवहार किया है। अपने जीवन में उसी पथ का अनुसरण करने पर तुम्हें बाहर के साथ अन्तर में भी उसी के दर्शन होंगे और उमकी सच्चों अनुभूति कर तुम भी 'हिय निर्मुन नयनित्ह समृन, रसना राम सुनाम' की प्राप्ति कर सकोगे। लोक के साथ परलोक भी बनेगा। प्रभु की लोक लीला के भागी बन उसमें उचित योग देकर उनके सच्चे सेवक का कर्तव्य कर सकोगे।

इस प्रकार नारी के आध्यात्मिक एवं लौकिक स्वरूप के साथ उसके महत्व का निदर्शन कर गोस्वामी जो ने लोक-कल्याण का मार्ग प्रवास्त किया है और राम तक पहुँचने का मार्ग इसी लोक जीवन के मध्य से जाता हुआ प्रत्यक्ष दिखा दिया है। जीवन के सामान्य कर्तव्यों का पालन करते हुए भी मध्ये अत्तियोग द्वारा किस प्रकार राम तक पहुँचा जा सकता है, यह भी 'मानम' के अंतर्गत दिखलाया गया है। संसार का परित्याग कर, ज्ञान, योग अथवा भिक्त को अपनाकर सन्यास और साधना द्वारा ही नही, सीधे और सरल राम-प्रेम से किस प्रकार जीवन सफल किया जा सकता है, इनका सूत्र एक दोहे में प्रस्तुत है:—

> "प्रीति राम सों नीलिपथ चलिय राग रिस जीति। तुलसी संतन्ह के मते इहै भगति की रीति।"

इस प्रकार प्रस्तुत प्रबंध में तुलमीदास के काव्य को उन्हों की विचारधारा के प्रकाश में समझने का प्रयत्न है। अन्य बिद्धानों ने भी अनेक क्षेत्रों में इनी प्रकार उनके सिद्धान्तों को पकड़ने का प्रयत्न किया है; परंतु नारी के प्रदेश में आकर वे भी हिचकने लगे हैं। मर्यादावादी किव ने नारी की मर्यादा का सर्वत्र ध्यान रखा है और तत्संबधी अपनी धारणाओं, भावों एवं मान्यताओं को मर्यादा के आवरण में हो प्रस्तुत किया है। किव की दृष्टि में नारीतत्त्व का जो रूप है, लोक-जीवन में जैसी उसकी अभिन्यक्ति है तथा मानत्र-जीवन

र 'दोहा०' ७।

र वडी रद्धा

में उसका जो महत्त्व है, सभी का प्रतिपादन विविध नारी-पात्रों के चित्रण एवं सरस काव्य में कर दिया गया है। इन्ही के परिशीलन और पर्यवेक्षण से हमें किव के विचारों का सम्यक् ज्ञान हो जाता है।

प्रस्तुत प्रवंध का विषय है -

''गोस्त्रामी तुलमीदास की दृष्टि मे—नारी तथा मानव जीवन में उसक महत्त्व।''

इसिलए इसके दो खंड हैं। प्रथम, गोस्वामी तुलमीदास की दृष्टि में नारी क्या है और दिवीय, उनको दृष्टि में मानव-जोवन में उसका महत्त्व क्या है ? परन्तु ऊपर जो कुछ निवेदन किया गया है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इन दोनो पक्षों पर अलग-अलग दो पृथक् विषयों के रूप में विचार करना संभव नहीं है। उसमे पुनरुक्ति होने की पूरी संभावना है। नारी के स्वरूप-बोध के अन्तर्गत ही उसके महत्त्व का बोध भी समाविष्ट है। अत दो खण्डों के रूप में इस विषय का परिशोलन उचित नहीं समझा गया और सर्वत्र उन दोनों का नमाहार कर दिया गया है।

इस विषय पर सभी दृष्टियों से गम्भीर और विशद् विवेचन किपी विद्वान्

के द्वारा नहीं हुआ है। अनः प्रस्तुन प्रबंध इस दिशा में सर्वधा और आद्योपान्त मौलिक प्रयास है। इसमें प्रसंगवश काव्य-सम्बन्धों जो अन्य विचार व्यक्त किए गए है, उनके प्रसंग में विद्वानों के विचारों को उद्धृत कर, उनका खण्डन-मण्डन कर शोधप्रवंध की कलेवर-वृद्धि नहीं की गई है। विचारस्वातत्र्य के युग में उसकी आवश्यकता नहीं समझी गई। विज्ञ विद्वान् अन्य आलोचकों के विचारों से परिचित है ही। उनके अवलोकनार्थ यहाँ उतना ही प्रस्तुत करने का प्रयास है जितना अपने स्वतंत्र चिन्तन एवं मनन का परिणाम है। तुलसीदास के यहाँ 'यथामित' की पूरी छूट एवं उसका पूर्ण अधिकार है। यहाँ भी 'यथामित' उनके काव्य को सुलझाकर समझने-समझाने और हृदयंगम करने-कराने का प्रयास है। जहाँ तक हो सका है विचारसम्पत्ति को शोधप्रवन्ध की परिमित परिधि में समेटा गया है। अनेक भावमुक्ता लुभावने होते हुए भी शोध की मर्यादा तथा विस्तारमय से अछूते छोड दिए गए हैं। अनन्त राम की अनन्त लोला के अन्तर्गत न जाने कितनी उदमावनाएँ और विचार इसमें आते-आते भी

प्रथम अञ्याय में नारी के बाध्यात्मिक स्वरूप का विवेचन है। 'माया

नहीं आ सके और किसी अन्य अवसर की प्रतीक्षा में बाहर ही रह गए हैं।

ह्नी नारिं को प्रायः माया के त्याज्य रूप में ही ग्रहण किया जाता है। गोस्वामी जी ऐसे सूक्ष्मदृष्टि-संपन्न विचारक के प्रत्येक कथन पर पूर्ण रूपेण विचार किए बिना किसी प्रकार का निष्कर्म निकालना उचित नहीं है। अतः माया के स्वरूप का जो विवेचन उन्होंने किया है उसे दृष्टिगत रखते हुए 'मायारूपी नारिं को समझने का प्रयत्न यहाँ है। माया किस प्रकार नारी के रूप में जगत् में ज्यास हो सामान्य एवं विशेष रूप में कियाशील होकर पुरुष के जीवन में योग देती है, इसे रामचरित में जिस प्रकार चितार्थ किया गया है, उसी की विवेचना इस अध्याय का विषय है। अतः यहाँ माया का स्वरूप, उसके भेद, तथा नारी के विभिन्न रूपों में उसकी अभिन्यनित का विद्येषण है। इस क्षेत्र में यह नितान्त नवीन और मौलिक प्रयास है।

राम के स्वरूप के निरूपण के साथ हो भिन्त-निरूपण और भिन्त का प्रचार भी किन का ध्येय रहा है। मृतप्राय हिन्दू जाति के लिए रामभिनत को ही संजीवनी समझ भनत जिरोमणि सत ने उसे ऐसे सर्वसुलभ रूप में प्रस्नुत किया कि वह एक बार फिर हिन्दू-जीवन में प्राण फूँक सके। उनके विचार मे जीवन के पुरुषार्थ एवं परमार्थ का सर्वश्रेष्ठ साधन राम-भक्ति ही है, जिसका मूल है राम-प्रेम । ज्ञान तथा योग की ख्याति और व्याप्ति उस समय हो रही थी। तुलसीदास ने दोनों को मान्यता देते हुए उन्हें राम-प्रेम के बिना हेय और रामप्रेमप्रधान होने पर ही श्रेय के रूप में स्वीकार किया। नारी तो उस समय कहीं की नही रह गई थी। इस समाज-उद्घारक मनीषी ने परमार्थ साधन के प्रमुख मार्गो-भिन्त, ज्ञान एवं योग-में नारी को सर्वोच्च आसन की अधिकारिणी के रूप मे प्रस्तुत किया। इस दृष्टि से उन्हें नारीजाति का महान् उद्धारक मानने में किसी को संकोच न होगा। द्वितीय बच्याय में इसी का विवेचन है और महाकवि के काव्य एवं सिद्धान्त का यह पक्ष अनावृत करने का प्रयास किया गया है, जिसकी ओर अब तक किसी विचारक की दृष्टि नहीं गई थी। वास्तव में तुलमीदास के भिनत-पथ पर स्वतंत्र रूप से प्रबन्ध लिखने की बावस्यकता है। यहाँ प्रस्तुत प्रसंग से सबद्ध अंश पर ही विचार किया जा सका है।

ऊपर कहा जा चुका है कि आध्यात्मिक के साथ लोकिक जीवन का समन्वय गुलसीदास की सबसे बड़ी देन है। सामाजिक जीवन में नारी का महत्त्व क्या है, उसका योग किस रूप में हैं और किस रूप में उसकी अतिष्ठा समन्य के उत्कव का पूछ हो सकती है इसका निदशन मानस का महत्तम अंग है। इसका विश्लेषण तृतीय अध्याय में हुआ है। विविध नारी-पात्रों के चिरत-चित्रण ही यहाँ उद्दिष्ट नहीं है। महाकवि की प्रभूत साहित्यिक सालोचनाओं में चिरत्र-चित्रण के प्रसंग में नारी पात्रों को भी बहुत स्थान मिला है। उसे दृष्टिगत कर यहाँ विवेचन नहीं हुआ है। अतः उनका उद्धरण कहीं नहीं है। यहाँ अपनी शोध-दृष्टि से जो विशेषताएँ परिलक्षित हुई है और उनका जो आध्यात्मिक, लौकिक एवं सामाजिक महत्त्व है उसी पर विवेचना केन्द्रित की गई है। इसीसे कुछ रमणीय प्रसंगों का विस्तार नहीं हो पाया है। मातृत्व का विश्लेषण करते हुए, उसके सहज वात्सल्य-भाव की जो झाँकी 'गीतावली' तथा 'कृष्णगीतावली' में मिलती है उसका संकेत मात्र पर्याप्त था, विस्तार नहीं। कारण, दृष्टि उसी पक्ष पर केन्द्रित है जो अन्य लोगों के दृष्टिपय में नहीं आ पाया है।

राम-कथा का प्रमुख आधार वाल्मीकीय एवं अध्यात्म रामायण ही है। अन्य रामचरित संबंधी ग्रंथों से भी किव प्रभावित है। हमारा लक्ष्य इम प्रबंध में कथा के स्रोतों की छानबीन अथवा तुलसीदास के काव्य का तुलतात्मक अध्ययन नहीं है। यह तो अनुभवान का एक स्वतंत्र विषय है। प्रम्तुत विषय में तुलना विशेष दृष्टि से आवश्यक होने पर ही उसका बाश्रय लिया गया और ऐसे अवसरों पर उक्त दोनों रामाथणों का उल्लेख है।

नारी के प्रेय अथवा श्रेय होने में उसके जिस रूप सौन्दर्य का प्रधान योग है उसे भी यहाँ स्थान मिलना चाहिए। 'दीपशिखा' को यह आभा कैसी है, किस रूप में पुरुष को आकृष्ट करती है और किस रूप में उसका दर्शन एवं प्रहण अपेक्षित है, यह भी विचारणीय है। गोस्वामी तुलसीदास ने नारी के रूप-लावण्य का चित्रण बहुत मर्यादा के साथ किया है, इसे सभी मानते है। परन्तु उस रूप में दीपशिखा की ज्योति देखने वाले किव के मानस-पटल पर उसके अंग-प्रत्यंग की इस आमा की कैसी छटा अंकित है, इसे देखने का अभिलाध किसी के हृदय में नहीं हुआ। नारी-सौन्दर्य के किस रूप पर किव की वृद्धि ठहर गई है, उसे उसने किस आँख से देखा, किन रूप में काव्य में उतारा और किस आँख से उसे देखने का आदेश दिया है, इसका विवेचन भी अनिवार्य है। नारी की रूप-ज्वाला में स्वयं को पतंगा बना देने वाले नर-समाज के लिये इसकी आवश्यकता है। अस्तु, इस विषय का विचार चतुर्थ अध्याय में किया गया है। प्रसंगवश इसका विवेचन अन्यत्र भी

हुआ है।

पंचम अध्याय में उस विषय को चर्चा है जिसमें तुलसीदास की नारी-भावनाका गठवंदन साहो गया है। तुलसीदास की नारो-भादना का नाम लेते ही बड़े निद्दान् से जेकर छोटे विद्यार्थी तक के मूल से अनावास ही 'बीक गेंबार सुद्र पस् नारी' का उद्घोष बरावर सुना। उसमे वलेश हुआ। तुलसीदास के विशाल हृदय और उदार व्यक्तित्व से इसका मेल होते न देख. इस क्षेत्र में प्रवेश कर, निष्पक्ष हो, चारों और हरिंट दी डाकर निरीक्षण किया तो आँख खुल गई और नारी-निन्दा कही नजर न आई। जिसके राम ने नारी को माया कहा विशेष कहा साया अविशक्ति की भी, उसके सेवक ने नारी में माया की सम्पूर्ण शक्ति देखी तो आस्वर्य क्या ? इसीलिए उसमें माया के दोनी पक्ष-विद्या और अविद्या-चरितार्थ होते दिखाई दिए जिन्हें देख और परल कर ही जीवन का संचालन करना पृथ्पार्थ है. यह बतलाया गया। साथ ही उसके अविद्या रूप की हेयता भी स्पष्ट कर दी गई। उसकी विशेष चर्चा प्रथम अध्याय में की गई है। ऐसी उन्हियाँ भी दिखनाई पडती हैं जिनमें नारी-निन्दा परिलक्षित होती है। इन्हें कहाँ तक प्रसंग-प्राप्त उचित उक्ति और कहाँ तक किन द्वारा नारी-निन्दा कहना उचित है, इसका विचार इस अध्याय में हुआ है। ऊपर कहा जा चुका है कि तुरुसीदारा की नारी-भावना के विचारकों ने अपनी दृष्टि नारी-निन्दा के क्षेत्र में ही परिमित रखी है। जिस प्रकार के तर्क इस संबंध में दिए जाते हैं उनका संक्षेप में उल्लेख हो चुका है। अत उनसे मिन्न अपनी व्यक्तिगत दृष्टि से इस प्रवत पर विचार किया गया। यहाँ इतना और भी निवेदन करना अप्रासंगिक न होगा कि हमने सर्वत्र अपनी विचारघारा पर ही विवेचना को केन्द्रित रखा है। इस कारण अन्य लेखकों के विचारो का बार-बार उल्लेख कर उसके खण्डत मण्डत में लगना उचित नही समझा।

साहित्य समाज का प्रतिबिम्ब है तो किय समाज का प्रतिनिधि । किय के व्यक्तित्व में छनकर ही समाज की छाया काव्य में प्रतिबिम्बत होती है। वतः वह किव के व्यक्तित्व के रंग में रंगकर ही वहाँ तक पहुँचती है। यह रंग सूक्ष्म होने के कारण सूक्ष्म बुद्धि और सूक्ष्म दृष्टि का विषय हो सकता है।

१ 'माया रूपी नारि', 'मानक', अरख्य०, ३७।

र 'श्रादि संक्ति लेबि लग अपनाया । सोउ अन्तरिहि मोरि वह माया ॥'

तुलसीदास के व्यक्तित की असामान्यका में किमी को मंदेश नहीं है। उनके सम्पूर्ण व्यक्तित का विश्लेषण और उनकी छाया का अन्वेषण हमाना नक्ष्य नहीं है। हमें उसके उसी पक्ष से काम है जिसका प्रन्तुन विषय से मंख्य है। इसी का सम्यक् विचार छठे बच्चाय में किया गया है।

विभिन्न अध्यायों के इस संशिष अध्याय में स्पष्ट हो आता है कि प्रस्तृत प्रवस का प्रत्येक अध्याय नवीन वृष्टि वे लिखा हुआ और स्वतन्त्र रूप में अध्ययन का परिणाम है। अन प्रकाष शांदि में अन्त तक मौलिकतापूर्ण है। इसमें अनुमित स्थापनाओं से विश्वानों की महमित अथवा अन्द्रमित उनकी व्यक्तित मान्यताओं के कारण हा सकती है। परण्यु अधान की मौलिकता असंदिष्ट है।

प्रबन्ध के प्रणयन के सम्बन्ध से कृष निवेदन कर देना अनुवित न होगा। इसकी प्रेरणा का इन स्तान है गुरूबर लाकार्य बन्द्रबन्धे यांडे द्वारा गुरुबर आचार्य पण्डित रामबग्द्र भी धकल ना द्वारा को कर्बा—'शुक्ल जो का इन्छा की कि कोई स्था ही मुख्याना को नारी-भाजना पर दांच करे।' उनकी समृति एय उन्त बक्तो से निरम्बर दम प्रयाप आवस्त्र होने की प्रेरणा प्राप्त होती रही। अस्तु, उनके प्रति हाताना प्रवाहान न कर, गृत-बरणों में श्रद्धा में नतिहार होना ही उक्ति है। कालाना प्रवाहान न कर, गृत-बरणों में श्रद्धा में नतिहार होना ही उक्ति है। कालाना में श्रद्धाना सनन एवं प्रणयन होता एहा। और गृहवर लाकार्य पंटित विद्याना क्या प्रवाह के क्या में श्रद्धान देशा। इसमें उनकी जिस हुणा एवं सद्भावना का सीमाण्य प्राप्त हुआ उसके जिए हावदों में कृतज्ञता-जापन सम्मव नहीं है।

बन्त में दो शब्द और । वह यह कि मक्तांद्रारंमणि हारा 'विञ्वरूप रघू-वंशमणि' की उपासना में विश्वित मानस-वत्नाकर में को अस्तिल लोक करवाण-कारिणी रत्नराशि है उसके कानएय मुक्त हो इस अवश्ल में प्रकट हो सके हैं। महाकवि की निम्नांकित वाणी में किसी कृति की सफलता की कसौटी निर्मा-रित हैं:—

"कीरति मनिसि मृति भिल मोई । सुरमरि सम मन कह हित होई ॥"

इस कृति का रुक्य भी यही रहा है। उनके 'बानस' में यथायकि अवगाहन कर प्रस्तुत विषय से सम्बन्धित जो मुल्हा प्राप्त हुए उन्हें 'यवागति' केवल साहित्य- मर्मजों के समक्ष ही नहीं, समस्त मानसप्रेमी सुजनसमाज के सम्मुख उपस्थित करने का प्रयत्न किया गया है। आशा है इनकी कान्ति में शोध-कर्ताओं को विचार की नवीन दिशा मिलेगी एवं इन्हें हृदयंगम कर सहृदयों को आनन्द लाम होगा। अनन्त रामचरित के सूत्र में बद्ध मुक्तामणियों की छड़ी अनन्त है। अस्तु, इस क्रम में भविष्य में कुछ और भी सुधी पाठकों को भेंट करने की आशा बनी है। जब राम पूरी करें।

काशी हिंदू विश्वविद्यालय गुरुपूर्णिमा, सं० २०२०

शानवती त्रिवेदी

## विषयानुक्रमणिका

| अध्याय १                      |      |             |
|-------------------------------|------|-------------|
| नारो और माया                  | ***  | ş           |
| अध्याय २                      |      |             |
| नारी और भक्ति                 | ***  | ৬           |
| अध्याय ३                      |      |             |
| नारी और समाज                  | ***  | <b>१</b> ३१ |
| अध्याय ४                      |      |             |
| नारी-सौन्दर्य                 | ***  | २००         |
| अध्याय ५                      |      |             |
| नारी-निन्दा                   | ,    | २३२         |
| अध्याय ६                      |      |             |
| कवि के व्यक्तिगत जीवन की छाया | •••  | २६३         |
| उपकरण ग्रन्थों की तालिका      | **** | 2610        |

## संकेत-सूची

## 'मानस'-राम-चरित-मानस

सानस के अवतरण श्री पं॰ विजयानन्द जिपाठी द्वारा सम्पादित संस्करण से दिए गए हैं। चौपाइयो अथवा छन्दों की गणना पूर्वागत दोहे की संख्या से की गई है। गोस्वामी जी की शेष रचनाओं के अवतरण नागरोप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 'नुष्ठसी प्रन्थावलों' से दिए गए हैं। बतः पृष्ठों की संख्या न देकर छन्दों की संख्या दी गई है।

'बाल ०'— बालकाण्ड, 'लयो ०'—अयोध्याकाण्ड

'अरण्य०'--अरण्यकाण्ड,

'किटिक०'--किछिकन्याकाण्ड

'सुन्दर०' — सुन्दरकाण्ड,

'लंका०'--लकाकाण्ड

'उत्तर०' — उत्तरकाण्ड

बाल्मीकि-राभ —बाल्मीकि-रामायण।

जन्यात्म-रा० — अन्यात्म-रामायण ।

विनय० —विनय-पत्रिका।

गीता॰ —गीतावली।

दोहा॰ — दोहावली।

बरवै॰ —बरवै-रामायण । कविता॰ —कवितावली ।

श्रीकृष्ण गी० -श्रीकृष्णगीतावली ।

क० ५० — कबीर ग्रन्थावली।

'बीजक' —बीजक कबीर !

#### अध्याय १

### नारी और माया

गोस्वामी तुलसीदास का 'राम-चरित-मानस' एक अनुपम महाकाव्य है। काव्य और जब्यात्म का अद्वितीय समन्वय ही उसे विश्व-साहित्यमें अप्रतिम स्थानका अधिकारी बनाला है। लोकद्रष्टा कवि ने कहने को तो 'मानस' की रचना 'स्वान्तस्त्रम. बान्तये' ही की है, परन्तु जिसने अति विनम्न रूप से 'पायो परम विश्राम' की घीपणा कर दी हो, उसके हृदय में तमका निवास कैसे सम्भव था ? तूलसीदास ने राम-कृपा से अपने अन्त.करण में कुटस्य ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया था। फलतः उनका अन्तः करण विश्वातमा का अन्तः करण बन गया और उनके हृदय का विश्व-हृदय से पूर्ण तादारम्य स्थापित हो चुका था। भतः उनके अन्तस्का तम विश्व में व्याप्त वह मोहान्यकार है जो जीवात्मा मात्र को आवृत किये हुए हैं। प्रकाश के अभाव में उसे दूर न कर सकते के कारण वह अपना स्वरूप पहचानने में असमर्थ होने से उस शास्वत ज्योति से भी वंचित रहता है जो उसी के हृदय में प्रज्वलित होती और जड़-चेतन की प्रन्थि के मिध्यात्व का बीच करा देती हैं। उन्होंने इस विश्वव्यापी मोहान्ध-कार को दूर करने के लिए आगम, निगम और पुराणों की 'इचिराकर' से 'सुमति कुदारी' द्वारा भक्ति-चिन्दामणि प्राप्त की। यही अनुपम रत्न उस मानस-मुक्ताहार का सुमेह है, जिसे उन्होंने रामचरित के मूत्र मे पिरोकर सज्जनों को भेंट किया है। इस महाकाव्य को चेदमत और लोकमत के घेरे में आबद्ध कर ऐहिकामुष्टिमक मार्ग का सच्चा पथ-प्रदर्शक बनाया एया है । इससे लोक का मंद्रजन्य जन्यकार दूर रोका, जड़-केतन की ग्रन्थि छूटती और राम का रूप प्रस्वक्ष होता है।

गान्दामा में दे पर 'निर्मुत राम' और 'दश्वरथ सुत' राम की अभिन्तता



का उटकर खण्डन हो चुका था और उसका प्रचार जारी थां । इस प्रकाश में दृष्टिगोचर हो गया कि 'निर्मृत राम' हो सम्ण राम और दशरथ-गृत भी है। उसके इस स्वरूप के दर्शन के लिए भिन-चिन्तामणि की आदश्यकता है। उसकी प्राप्ति से मन के माथ जगत् का अन्यकार भी दूर होता और घट-घट कासी ब्रह्म और दशरथ-सुत का मेद मिट जाता है। घतना ही नही, वह सृष्टि के अणु-अणु मे प्रमारित होकर विश्व को 'मीय-राममय' कर देता है। दुलसीदास का आदेश यही है कि यदि 'सोय राममय' जग की सक्ची अनुभूति करनी है तो भिक्त-चिन्तामणि की उपलब्धि कर उसके प्रकार मे देखी कि निर्मृण क्या है, सगुण क्या है, जगत् क्या है और तुम्हारा वास्तविक रूप क्या है। इसका बोध कोरे तर्क-जाल से नहीं हो सकता। बुद्धिमानी यही है कि दर्धनशास्त्र की भूलभुलैया में न पड़कर भिक्त-पय का अनुसरण कर उसी राम को शहा करों जो केवल प्रेम से मिला करना है। उनका उन्होप या—

"रामहि केवल प्रेमु पियारा । जानि लेंड को जाननि हाराँ ॥"

उनका आग्रह यही था कि देखो आज का सबसे पटु निर्मुणिया मन्त भी शास्त्रज पण्डितो को चुनौती दे रहा है :---

> ''पोथी पढ़ि-पढ़ि जग मुवा पडित भया न कोइ। एकै आषिर पीव का पढ़े सुपडित होइं।।''

और समझा रहा है:--

"सो साई तन मे बसै भ्रम्यौ न जाण तास। कस्तूरी के मृग ज्यू फिरि फिरि सूँ घं घास ।।"

'बीजक' शब्द १०६

तथा

"ना दशस्थ घर श्रीतरि श्रावा, नां लका का राव सतावा। देवै कूख न श्रीतरि श्रावा, नां जसवै लै गोद खिलावा॥"

क ग्राव, प्रव २४२

श्रीर भी 'बीजक' शब्द म।

१ कवार का कथन प्रसिद्ध है:--

<sup>&</sup>quot;दशरथ छन निहूँ लोक ही बाना। राम नाम का मरम है आना ॥"

२ 'मानस' श्रयो० १३६.१।

३ वर मंग 'क्श्वनी विजा करनी की मंग' ४

४ वर्षी कस्तूरिय मृगका अग व

उसका कबन है कि बाह्य है <sup>(क)</sup> प्रदेश के लें हैं है कि बाह्य है कि बाह्य हैं कि बाह्य है कि बाह्य हैं कि बाह्य है करो, प्रेम प्राप्त करा, वह हुई। व हार्यक्र प्राप्त करा, प्रेम प्राप्त करा, में बारों ऑद मदहत्व व अवदान व १००० व १००० ै है, पर पूर्व साम नरा । इसस अर रेंग ११ की कारो हैं। सम भी दार है भी उरके अना है है भी अप बोर पट-घट-चार्की जीवर अंतर है है जिल्ला कर है है है है है है है है है स्थानी पर उनका महद्भाष्ट्र कारले ५ . "त पंचातः प्रांत व व व व व व व व स्थित निर्देशार समार्थित सं भी १९ १९ १ १००० १००० १००० १००० १००० विरलोंका प्राप्य है। विश्व हर कर में कि कर कर के अन्यकार दूर ही और राज्य रहा रहा है है है का कि का है है है है है मितितिबासिसि पर्न्तुत है। इ.९ ५१ अ.१ ४८ १८ १ । १ १ १ ५९ ५९ ५९ १ इसके प्रकार में अपनी जिल्ला का नहीं जो का का का का का का दर्शन कर मद्रवा है। भाग भार भा माना ने का विकास कर प्राप्त कर है। भाग भार भा माना ने का विकास कर महारा है। होता चाहिए सम्बद्ध है। बद्ध के लिएक के कि के के के महरूर में विद्य-सिल्पन के नारी के अधिक अधिक विद्यार विद्यार कि जा है है । पीकर 'मेमंना' भा भारत दश्यन बन रहा । ५ १ १ १ १ १ ४ Ald May a tidalit at addite be by be a mil be benefe **अन्तर में और बाहर सभा अगर** पहल कर के ते कर के ते हैं है है है है है है है है है के, क्लों के माथ प्रान्त क्षाना व के ले कर है है के कर है के प्रकार में अरसे बहार 'बरनव' पर 'नाविन्य गुरु कर र 🔻 🛒 🥫 द 'पद्र स्तान स्वादा भिने जल में पृथ्य मा एका पूर्व के कार करता है। की काई हरेगी और दर्श जीला हिल्ला है है है है प्रमुख्य जगन् की सर्वा प्रवीक्षित है कीर प्रसाद १५० छी । अ - स्टब्स 🛣 चपलिय होती यादिए ।

र 'मानस' राजक, रू १.३.

र 'शाकारी प्राप्त भी से वृत्ती अन्यत्र क्रान्त । सका पाणी की उत्तर की है कि जा के वृत्त के ल

場とからなる 最に 教徒 を見

रे 'वरि रहु पीमा शाविष्य ने बनह स शह र तह है. मैमना सूनर रहे, नोई। सन नो हर ध

इस प्रकार गोस्वामी जी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कड़ीर द्वारा जिस 'निर्गुन राम' का मण्डन और सगुण राम का खण्डन किया गया उसका स्वरूप क्या है, उसकी प्राप्ति के साधन—प्रेम का वास्तविक रूप क्या है तथा उसकी उपलब्धि के लिए कबीर द्वारा जिस साधना का निर्देग किया गया उसमें और भक्ति-चिन्तामणि की साधना में क्या भेद है और दोनों में कौन विशेष श्रेयस्कर है।

कबीर और तुलसी की तुलना के विस्तार का यहाँ स्थान नहीं तथापि दोनों के माया सम्बन्धी विचारों को देखना आवश्यक है। कबीरदास निर्मृष्यिये संतों के शिरोमणि हैं। अतः उनकी धारणा में ही सन्त-सम्प्रदाय की विचारधारा का सूत्र प्राप्त हो जाता है। सन्तमत में 'निर्मृण राम' की प्राप्ति में माया को सबसे बड़ा बाधक माना गया है। वहाँ किसी तार्किक प्रणालों से माया के दार्शनिक स्त्रक्ष्प का प्रतिपादन न कर उसे 'महाठगिनि' कहा गया और समझाया गया है कि माया छल करके जीव को बन्धन में बाँचती और परमात्मा से विमुख किया करती है। कचन और कामिनी ही उसके प्रमुख अस्त्र है। उससे बचना साधक का कर्तांच्य है।

तुलसीदास की विचारवारा इससे नितान्त भिन्न है। उनके मतानुसार निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। भाया उसकी आदिशक्ति और

कः अं िमाया की शंग

श्रीर भी, देखिए, वही ६, 'बीजक' शब्द ५६।

१ 'बीजक' शब्द ५६।

२ "जायों जे हिर को भजो मी मिन मोटी आस।
हिर बिच वाले अन्तरा माया वकी विसास ॥५॥"
"कवीर माया पापणी हिर स्ं करें हराम।
सुखि कड़ियाली कुमति की कहण न देहें राम॥४॥"

३ "कामिश्चि काली नागिखी तीन्यू लोक संकारि। राम सनेही जगरे विषयी खायो कारि॥१॥१ ''एक कनक श्ररु कामिनी दोउ अगिनि की काल। देखें ही तन प्रजलै परस्यां है पैमाल॥१२॥'' श्रीर भी देखिए, वहीं साखी २, ८, १०, ११, १५

४ "सगुनहि अगुनहि नहि बालु भैदा। गावहि मुनि पुरान तुथ वेदा। अगुन अरूप अल्ला अत्र कोई। अवत प्रेम वस सगुन सो होई "

उसकी प्राप्ति में सबसे बड़ी सहायिका है। वही जीव को बद्ध एवं मुक्त करने वाली हैं। 'तुलसिदास यह जीव मोह-रज् जोइ बाँधै सोइ छोरैं<sup>'र</sup> की

व्यंजना यही है। माया वह आदिशक्ति है जिसके कारण पूर्ण, त्रिगुणालीत, निर्विकल्प और निर्विकार ब्रह्म 'एकोऽहं बहु स्थाम' के सकल्प से युक्त होता और उसी का प्रसार कर लोक-लीला में लीन होता है। इस लीला में उसके साथ उसकी कार्य-साधिका माया भी अनन्त रूप घारण कर सर्वत्र ज्याप्त रहती है। उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय की लीला इसी प्रकार सचालित होती रहती है।

ईश्वर अंस जीव अविनासी । चेतन अमल सहज सुख रासी ।। सो माया बस भएउ गोसाई। बँध्यौ कीर मरकट की नाई।।

इस जगत्-जाल में जीव की जो दशा होती है, यहाँ प्रत्यक्ष है-

जीव हृदय तम मोह विसेखी । ग्रंथि छुटि किमि परै न देखी ै॥"

माया द्वारा बद्ध, मोह तम से आवृत जीव अपना चेतन रूप न देख सकने के कारण स्वयं को जड़ बधन में बद्ध समझता है। प्रभु-कृपा से ही ज्ञान-दीपक अथवा भिवत-चितामणि की प्राप्ति होती और उसे इससे मुक्ति मिलती है। विचारणीय है कि गोस्वामी जी ने जो 'माया रूपी नारि' 3, और 'नारि

विस्व माया प्रगट की घोषणा की है उसका रहस्य क्या है और उसे 'मानस' में किस प्रकार चरितार्थ किया गया है। निर्मुणिये सतो ने माया को जिस रूप मे चित्रित किया उसके निराकरण का प्रयत्न संत तुलसीदास के द्वारा किया गया और जन्होने माया अथवा मातृशक्ति को हो राम-प्राप्ति का मुख्य साधन ठहराया । इसका प्रतिपादन किसी दर्शन-ग्रन्थ द्वारा न करके 'राम-चरित मानस' जैसे अदभत महाकाव्य द्वारा किया गया और उसके अंतर्गत ही यह चरितार्थ हुआ है। इसके निरूपण की चर्चा विशिष्ट पात्रों द्वारा विशिष्ट प्रसंगों में कर दी गई है। यह भी 'मानस' की एक विचित्रता है जिसका सक्तेत 'कथा प्रबन्ध विचित्र बनाई' े में प्राप्त होता है। अतः 'मायारूपी नारि'

को भली-भाँति समझे बिना यह हृदयंगम करना कठिन होगा कि गोस्वामी जी की दृष्टि में नारी क्या है और मानव-जीवन मे उसका योगदान क्या है। इसके लिए पहले विचार कर लेना है कि उनकी दृष्टि में माया का स्वरूप

१. 'बिनय पद १०२। ३. वहीं, ऋरएय, ३७।

५, वही, बास० ३०.२

२. 'मानस' उत्तर ११६.२७। ४, बही, उत्तर ११६।

क्या है, उसकी अभिव्यक्ति किन रूपों में होती हैं, वह कब हानिप्रव और कब लाभप्रद होती है, तथा उसके किस रूप से बचना और किस रूप को प्राप्त करना श्रेयस्कर है। तभी यह बोच हो सकता है कि 'मायारूपी नारि' जब 'नारि बिस्व माया प्रगट' के रूप में समक्ष आती तब उसके किस रूप से ' अनासिक्त और किस रूप की प्राप्ति हमें राम से मिला सकती है। इस प्रकार जो नारी नरक का हार कही गई वही स्वर्गापवर्ग ही नही, भिवत का परमानन्द प्राप्त करनेमें भक्त की सहाधिका और रिक्षका हो जाती है।

माया के सम्बन्ध में विचार करते हुए श्री शंकराचार्य तथा श्रीरामानुजाचार्य के तत्सम्बन्धी विचारों का संक्षेप में उल्लेख बावश्यक है, नयों कि तुलकीदास के आलोचकों में यह मतभेद चला करता है कि वे अद्वैतवाद के समर्थक हैं अथवा विशिष्टाईत के श्रीर पंडितजन उनके तत्सम्बन्धी विचारों का उल्लेख कर अपने-अपने पक्ष के समर्थन में निरत रहते हैं। उनत दांनों सम्प्रदायों का मुख्य मतभेद संक्षेप में इस प्रकार है:—

#### 'भाया की विभिन्न कल्पना

माया शकर तथा रामानुज दोनो ही आचार्योके द्वारा व्याख्यात है, परन्तु इन दोनो की माया विषयक कल्पना नितान्त भिन्न है। ध्यान देने की बात है कि रामानुज के मतानुसार यह सृष्टि वास्तविक है, सच्ची है और

 <sup>&#</sup>x27;द्वार किमेकं नरकस्य नारी का स्वर्गदा प्रायाभृतामहिंसा।' रांकराचार्य कृत प्रश्नोत्तरी, श्लोक ३
 श्रीर भी ---

<sup>&#</sup>x27;'नारी कुड नरक का विरला अंभे वाग। कोई साधू जन कवरे सब जग मूवा लाग ॥ १५॥'' क० अ०, 'कामी नर की शग'

२. 'गोरवामी जी के दार्शनिक विचार'—गिरधर शर्मा चतुर्वेदी, तु० अ०९ भाग० ३।

<sup>&#</sup>x27;गोस्त्रामी तुलसीदास श्रीर श्रद्धैनवाद'—जयरामहास, कल्याण, वेदांक। 'गोस्त्रामी श्री तुनसीदास के दार्शनिक तस्त्र'—पं० विजयानन्द्र श्रिपाठी, कल्याण, जुलाई, १६३७।

श्रीर मी देखिए 'तुलसीदास श्रीर उनका युगः—डॉ॰ राजपति दोचित १० २७५।

इसीलिए वे माया को ईश्वर की वास्तिवक सृष्टि करने की शक्ति मानते हैं। ईश्वर की शक्ति माया है जो इस वास्तव जगत् की रचना करती है। रामानुज के मत में इस प्रकार ब्रह्म में अवस्थित अचित् तस्त्र में (और इस ब्रह्म में भी) विकार उत्पन्न होता है। शंकर के मत में ब्रह्म में कोई वास्तव विकार या परिवर्तन नहीं होता। विकार केवल प्रातिभासिक होता है, वास्तिवक नहीं। शंकराचार्य भी माया को ईश्वर की शक्ति मानते है, परन्तु यह ईश्वर का नित्य स्वरूप नहीं है। माया तो ईश्वर की इच्छा मात्र है जिमको वे जब चाहे छोड़ सकते है। फलनः रामानुज माया को ईश्वर की सर्जनशक्ति मानते है जो वहाँ नित्य निवास करती है। शंकर उसे ईश्वर की अनित्य इच्छा मानते हैं जो वहाँ कभी रहती है और कभी नहीं रहती। जिस प्रकार अधिन में दाइकता शक्ति भिन्न नहीं होती, उसी प्रकार ब्रह्म से भी माया-शिक्त भिन्न नहीं होती। वह ब्रह्म से अभिन्न और अछेद्य है। यही माया रामानुज के मत में ब्रह्म में परिणाम पैदा करती है, परन्तु शकर के मत में केवल विवर्त की जननों है, विकार की नहीं रे।"

तुल्रसीदास के माया सम्बन्धी विचारों का विश्लेषण करने पर यही प्रतीत होता है कि उन्होंने उक्त दोनों सम्प्रदायों में से किसी एक मत की पृष्टि और उसका प्रतिपादन ही अपना लक्ष्य नहीं बनाया, प्रत्युत उक्त दोनों विचार- धाराओं के प्रकाश में विशेष दृष्टि निर्धारित कर तदनुसार जीवन का संचालन करते हुए, भक्ति द्वारा—तत्त्व विवेचन के द्वारा नहीं—भगवत्प्राप्ति को ही अपना इष्ट माना है और उसी के लिए 'मायारूपी नारि' पर विचार किया है। यहाँ उनके माया सम्बन्धी विचारों का विश्लेषण वास्त्रनीय है।

'मानस' के प्रारम्भ में ही राम की वन्दना है:---

''यन्मायावशवित विश्वमिखलं ब्रह्मादिदेवासुराः यत्सत्त्वादमृषेव भाति सकलं रज्जौ यथाहेर्भ्रमः। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तितीर्षावतां वंदेऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् ॥''

जिसकी माया के वशोभूत अखिल विश्व है उस राम की वन्दना में प्रका-रान्तर से माया की भी वन्दना है। 'मानस' में आद्योपान्त माया की चर्चा

१ 'भारतीय दर्शत'-प० बलदेव उपाच्याय. पंचय संस्करख, प० ४४२। .

२ 'मानस', बाल ०, श्लोका६।

व्यास है और स्थल-स्थल पर विभिन्न प्रकार से उसके स्वम्प तथा कार्य एवं उससे आवड जीव के मुक्त होने के उपायों का भी स्पर्धिकरण है। यह भी बताया गया है कि यह 'माया रूपी नारि' जब विश्व में नारी रूप में प्रकट होती है उब उसके गुण और अवगृण कहाँ तक उसमें अवतरित होते और 'नारि बिम्ब माया प्रगट' को चरितार्थ करते है।

भक्त तुलसीदास जीव, जगत् और ब्रह्म के तास्विक विवेचन के समेले में उलझना ठीक नही समझते।

> "कोउ कह सत्य झूठ कह कोऊ, जुगल प्रवल करि मानै। तुलसिदास परिहरें तीनि भ्रम सो आपन पहिचाने॥"

का सकेत यही है। उनके विचारानुसार इस फेर में न पड़कर देखना यह चाहिए कि जब परात्पर ब्रह्म 'बिप्र घेनु मुर संत हि्त ' मनुज-शरीर घारण कर भूतल पर अवतरित होता और छोक-छीछा में लीन होता है तब हम भी अपने परलोक के साथ इहलोक को किस प्रकार सँभालें कि उसे इसी लोक में प्राप्त कर पग-पग पर परमानन्द का अनुभव करने रहें। ब्रह्म के मनुज-देह धारण करने पर माया भी पृथ्वी पर अवतरित होती है। जब वही जीव को बढ़ और मुक्त करने वाली है और इसी लोक-जीवन में, लोक-लीला में लीन प्रभूकी प्राप्ति हमारा इष्ट है, तब हम भी माया के उसी रूप द्वारा उसे क्यो न प्राप्त कर सकेंगे जो उसी की भौति मनुज-देह में प्रकट हो रही है। वह प्रकट हो रही है—नारी के रूप में ही। उसका यही प्रवरू रूप बड़े-बड़े ज्ञानिशोंको भी परास्त और मार्गच्यत कर देता है<sup>3</sup>। इसी पर विजय पाने से प्रभुकी प्राप्ति होती है। हमें प्रभुको पाना है इसी जीवन मे, जीवन के कर्त्तव्यो का निर्वाह करते हुए, उनका परित्याग करके नहीं। अतः जो नारी का परित्याग नहीं, उसका स्वरूप समझकर उसका उचित सम्मान करता है तथा उससे अपने जीवन में स्वार्थ और परमार्थ दोनों हो साघता है, उसी का जीवन सफल है। नारी को दूषित दृष्टि से देखना माया द्वारा भांत हो पथभ्रष्ट हो जाना है। उसके वास्तविक महत्त्व से परिचित होना -माया का महत्त्व समझ लेना है।

१ 'विनय', पद १११।

२ 'सानस', बाल० १६७।

र 'जो झानिन्ह का चित अपहरईं। वरिआई विमोह मन करई ॥'

'मानस' में नारी के इन विकिथ रूपों को उत्तम शांकी है, जिसके हारा

चरितार्थ कर दिया गया है कि माया किस प्रकार नारी के रूप में विश्व में व्याप्त हो रही है और विश्व का रूप न समझने के कारण ही उसका भी गयार्थ रूप दृष्टि से ओझल दो जाना हैं। इसीलिए मंदीदरी ने रावण की 'बिस्व रूप रघुवंस मिन का बोध कराने का प्रयन्त किया कि विश्व-रूप भगवान की समझो तब जात होगा कि मीता एक 'स्यामा' मात्र है अथवा वह शक्ति है जो राम के अनुकुल अथवा प्रतिकृत होने पर विरोधी कार्य किया करती है। यदि उसके रामोन्मन करने वाले जगदम्बा रूप का आश्रय लोगे तो राम की कृपा प्राप्त कर परमानन्द लाभ कर सकोंगे परन्तु यदि उसे केवल कामिनी मानकर अपने मुख का साधन बनाना चाहोगे तो वही तुम्हारे लिए कालरात्रि हो जाएगी। सीता के वास्तविक रूप को पहचानना ही राम-प्राप्ति का एकमात्र जपाय है। मन्दोदरी का यह उपदेश व्यर्थ हुआ क्योंकि मोहग्रस्त रावण के तामसी शरीर द्वारा भक्ति सभव नहीं थी। फलतः उसके लौकिक जीवन का अन्त और सर्वनाश हुआ। आध्यान्मिक दृष्टि से रावण का रूप कुछ भिन्न दिखाई देता है। उसने विचार किया था कि यदि राम का अवतार हो गया है तो मै विरोध द्वारा ही उन्हें प्राप्त कर सकता हूँ। उसने राम से विरोध किया किन्तु जगज्जननी के हरण के समय उन्हें मन ही मन प्रणाम किया।<sup>3</sup> अशोक वाटिका में उनसे जो कुछ कहा वह उस विरोध की पराकाष्टा थी। राम से डटकर युद्ध किया और अन्त मे जन्ही मे लीन हो गया। <sup>४</sup> अहैत की यह प्राप्ति अति दुर्लभ है। 'बयर भाव मोहि मुमिरत निसिचर' के विचार ने अकारण

दयालु प्रभुको अन्य निशाचरों को भी मुक्त करने के लिए बाध्य कर दिया, परन्तु वे प्रभुको सेवा के अधिकारी नहीं हुए। वे विष्व में प्रभुके दर्शन न

१ 'मानस,' लंका०, १४-१५।

२ ''खरदृषत् सोहि सम कलवता । तिन्द्दि को मारद वितु भगवंता ॥ सुर रेजिनि भोजेल अहि सारा। जी भगवंत लीन्ह अनतारा।।

ने में जार कथ्य होंठ काउँ अनुभर धान तकी भव तरकें॥ शोहाह सारा न सामक देहा। यन अन बनन संक्षानुद पहा ॥<sup>99</sup>

मानस, ऋरगय० १६ र-४ इ 'सन महीलरून 'दि सदा गाना।' वहा २१.४६

र्क्षभाग् तेज सन संबर्ध अवस्थ । कर्ण क्षेत्र सञ्च ब**तुरा**सन् ॥"

कर सके—जग को प्रभुमय नहीं देख सके। वे लोक-सेवक न होकर विश्वद्रोही थे। यद्यपि जनका कल्याण हुआ तथापि वे भगवान् को प्रिय न हो सके। अतः जनकी मुक्ति मे उनकी साबना को सफलता नहीं, प्रभु-छुपा की पराकाष्ट्रा अवस्य दृष्टिगोचर हुई। इस प्रकार सिद्ध हो गया कि लोक-जीवनमे प्रभू द्वारा स्थापित आदर्शों की अवहेलना और केवल आध्यात्मिक जीवन में मोक्ष-प्राप्त का उपाय आमुरी साधमा का जदाहरण है, भिक्त का नहीं। ऐसे साधक ने माया को नहीं पहचाना और माया ने इसी जीवन में उसे राम का साक्षात्कार नहीं कराया। इस प्रकार लौकिक जीवन और आध्यात्मिक साधना का समन्वय न हो सका। 'मानस' मे यह समन्वयपूर्ण जीवन स्पष्ट किया गया है। भक्त राम का अनुसरण करना चाहता है, रावण का नहीं। अत कोरा अध्यात्म लेकर वह आमे नहीं बढता। वह तो निर्वाण की उपेक्षा करता और 'जनम जनम रित रामपद' की कामना करता है। राम का अनन्य भक्त वहीं है जो इसी जीवन में, इसी लोक में राम की प्राप्त कर लेता है। प्रभु राम की वाणी हैं:—

"सो अनन्य जाके अस मित न टरइ हनुमंत । मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवत् ॥"

सचरावर रूप स्वामी का सेवक होना ही उनका अनन्य भक्त होना है, तब सचराचर की उपेक्षा कर उन्हें कैसे भाष्त किया जा सकता है? सचराचर- रूप-विश्व में नारी-रूप में प्रकट माया विश्व-प्रपंच में उलझाने तथा उससे निर्लिप्त रहकर विश्व में प्रमु का साक्षात् कराने का साधन है। इसे हृदयंगम करने के लिए उसके उभय रूपों—विद्या और अविद्या को समझना अवश्यक है।

गोस्त्रामी जी ने तत्त्वतः अद्वैत सिद्धात को मान्यता देते हुए भी उसकी प्राप्ति जनसाधारण के लिए सुगम नहीं मानी है। यह भी अतिदुर्लभ हैं कि ज्ञान द्वारा कैवल्य-पद का अधिकारी हो जाने पर भी व्यक्ति सगुण में रमने का आकाक्षी हो एवं उसी के दर्शन विश्व में करते हुए लोक-सेवा को चरम लक्ष्य मानकर 'जनम जनम रित राम पद' का अभिलापो बना रहे। परन्तु उनकी दृष्टि में इष्ट होना चाहिए यही। इसीसे उन्होंने बारम्बार प्रकारान्तर से मुक्ति

१ 'मानस' श्रयो० २०४। २ वडी किन्द्रि० ३

से बढ़कर मिक्त को ठहराया हैं। यहाँ तक कह दिया है कि भिक्त के बिना ज्ञान अज्ञान और योग कुयोग हैं तथा मिक्त का अधिकारी धर्मशील, विरक्त, ज्ञानों और 'जीवन्मुक्त ब्रह्मपर प्रानी' से भी दुर्लम होता है। अतः उन्होंने अहैत की प्राप्ति को चरम लक्ष्य न मानकर भिक्त की प्राप्ति को परम धर्म ठहराया और इसीलिए बहैत के सिद्धान्तों के साथ सगुण मिक्त के सिद्धान्तों का समन्वय किया है।

माननकार के मतानुक्षार माया ब्रह्म की आदिशक्ति हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश को शक्तियाँ भी उसी के अंश से उत्पन्न होती हैं। वही विभिन्न शक्तियों के रूप में विश्व में ज्याप्त हो रही है। वह सर्वत्र पुरुष-तत्त्व के साथ स्त्री-तत्त्व के रूप में वर्तमान और इसीलिए नर के साथ नारी रूप में वर्तमान है। राम जब नटवत् लीला करते हैं तो बही नटी अथवा नर्तकी का कार्य किया करती हैं । मृष्टि सचालन में विद्या और अविद्या के रूप में बही क्रियाशील है। वह जीव को भव वंथन में बाँधकर नाना नाच नवाती, कृपा के रूप में उसे बन्धनमुक्त करती तथा भिक्त के रूप में प्राप्त हो उसे राम के

१ 'मानस' लका० ७।

२ ''जोग कुजोग ग्यानु अन्यान् । जहँ नहिं राम प्रेम परधान् ।''

<sup>&#</sup>x27;बही, भयो०, २६०.२

१ ''नर सहस्र महुँ सुनहु पुरारी। कोड एक होर धर्मव्रत धारी॥ धर्मसील कोटिक महुँ कोई। विश्व निमुख विराग रत होई॥ कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई। सम्यक बान सकृत कोड लहई॥ ज्ञानवृत कोटिक महुँ कोछ। जीवनमुक्त सकृत जग सोछ॥ तिम्ह सहस्र महुँ सब मुख खानी। दुर्लम ब्रह्मतीन विद्यानी॥ धर्मसील विरक्त करु बानी। जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्रानी॥ सब तें सो दुर्लम सुरराया। राम भगति रत गत मह माया॥'' वही, उत्तर. ५३.१-७

४ 'बाम भाग सोभिन अनुकूला। आदिसक्ति अविनिधि जग मूना।।
 जासु अस उपविदे गुनाखानी। अगिनित लिच्छ उमा बसानी।।
 अकुटि विलास जासु जग होई। राम बाम दिसि सीता सोई।।'
 वही, बाल. १५०.९-४

प्रवापि रहेउ ससार महुँ भाषा कटक प्रचड । सेनापित कामादि मट दम कपट पाखड ॥²²

सम्मुख पहुँचा देती है। नारी के रूप मे प्रकट होकर भी यह सब कार्य किय करती है। वस्तुतः माया, भक्ति, कृपा और नारी एक ही राक्ति के विविध रूप है जो विभिन्न क्षेत्रों में देखें और समझे जाते है। सर्वप्रथम आदिशक्ति माया के स्वरूप-दर्शन की ओर बढना चाहिए।

इसका परिचय 'मानस' के आरम्भ में ही मिल जाता है। तपोनिष्ट दम्पती मनु और शतरूपा अखण्ड तपस्या में लीन हुए हैं, एक ही अभिलाप से:—

"उर अभिलाण निरंतर होई। देखिअ नयन परम प्रभु सोई।। अगुन अखंड अनंत अनादी। जेहि चितर्हि परमारथ बादी।। नेति नेति जेहि बेद निरूपा। निजानंद निरुपाधि अनूपा।। संभु बिरंचि बिस्नु भगवाना। उपजिह जासु अंस तें नाना।। ऐसेउ प्रभु सेवक बस अहई। भगत हेतु लोला तनु गहई।। जौ यह बचन सत्य श्रुति भाषा। तौ हमार पूजिहि अभिलाषा ।।"

ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अनेक बार प्रकट होकर वर-याचना का आदेश देने पर भी जब ये अपने निश्चय पर हढ़ रहते हैं तब ब्रह्म-वाणी होती है कि वर मौगो। उसे श्रवण कर प्रफुल्ल हृदय दम्पती याचना करते हैं:——

जो सरूप बस सिव मन माहीं। जेंहि कारन मुनि जतन कराही।। जो भुसुंडि मन मानस हसा। सगुन अगुन जेहि निगम प्रसंसा।। देखहिं हम सो रूप भरि लोचन। कृपा करहु प्रनतारित मोचन ।।"

<sup>&</sup>quot;जो माया संद जगहि नचावा। जासु चरित लखि काहुन पावा।। सोर प्रमु ज्विसास खगराजा। नाच नदी रव सहित समाजा॥" "मानस", उत्तर० ७१, १, २

<sup>&</sup>quot;भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेड तनु भूष।
किये चरित पावन परम प्राकृत नर श्रमुरूप।
जथा अनेक भेष धरि चृत्य करें नट कोइ।
सोइ सोइ भाव देखाने आपुतु होइ न सोइ॥"
वही ७२

<sup>&</sup>quot;नट कृत विकट क्षपट खगराया। नट सेवकहिं न ब्यापै माया॥" वही १०३, प

१ मतु-शतरूपा के सम्पूर्ण प्रसंग के लिए देखिए वही, बाल० १४६.१---१५६.६ २ वही, १५८.३-८। ३ वही, १५०, ४-६।

भक्तों की प्रेमपूर्ण अनुनय पर जब ''सिन्चिदानंद ब्रह्म'' द्रवीभूत ही प्रकट होता तो अकेले दर्शन नहीं देता हैं। उसके साथ उसकी अभिन्न शक्ति भी प्रकट होती है:—

"बाम भाग सोभित अनुकूला। आदिसक्ति छिब निधि जगमूला।। जासु अस उपजिह गुन खानी। अगनित लिच्छ उमा ब्रह्मानी। भृकुटि विलामु जासु जग होई। राम बाम दिसि सीता सोई।।

"आदि सक्ति जेहि जग उपजाया I सोउ अवतरिहि मोरि यह माया ै॥"

मन-शतरूपा के सम्पूर्ण प्रसंग में स्पष्ट कर दिया गया है कि 'मायारहित' थे

वरदान देते हुए <sup>२</sup> प्रभु के वचन है :—

त्रिगुणातीत परात्पर ब्रह्म जब भक्तों की पुकार पर द्रवीभूत हो सगुण रूप धारण करता है तो माया सहित ही अवतरित होता है। जो माया उसकी अभिन्न शक्ति होने से अब तक उसमे अंतर्निहित रही वही अब उससे पृथक् रूप में प्रत्यक्ष हो रही है। उसके रामरूप में प्रकट होने पर वह सीता-रूप में आविर्भूत होती हैं। महर्षि वाल्मीकि इसी से स्तुति करते हुए सीता को माया कहतें है:—

''श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। जो सृजति जग पालति हरति रुख पाइ कृपानिधान की।।''

गोस्वामी जी सोता को बराबर 'माया' ही कहते है और उनकी वंदना 'उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीम् कहकर करते है। अतः सोता सृष्टि की मूल वह माया शक्ति है, जिसके अंशसे अगणित लक्ष्मी, सरस्वती तथा पार्वती उत्पन्त हुआ करती हैं।

१. 'मानस' वाल० १५२, २-४

२. वही, १५४-१।

३. वही १५६ ४।

४. अनेक स्थलों पर राम को माया से परे अथवा 'मायारहित' कहा गया है यथा 'मायारहित मुक्कद,' वही, बाल० १६०, ६।

प्र. इसीलिए कहा गया है-

<sup>&</sup>quot;गिरा अरथ जल वीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न।"

वही, २३।

६. वही, अयो० १२५ ह, १०।

७. वही, बाल० वन्दना श्लोक ४।

5,

Ĝ.

A THE PARTICULAR OF MAN ENGINEERING AND ASSESSMENT

माया को राम की दाधी और नर्तका भी कहा गया है। भक्तों को पुकार पर विश्व के महानाटक में अवतीर्ण होकर नाना भौति की लीला करने बाले नट है राम और उनकी सहयोगिनी है माया नटी:—

"जथा अनेक बेष धरि नृत्य करे नट कोइ। सोइ सोइ भाव दिखावै आपुन होइ न सोइं॥"

ओर:--

"जो माया सव जगिह नचावा। जासु चरित रुखि काहु न पावा॥ सोइ प्रभु भ्रू विलास खग राजा। नाच नटी इव सहित समाजा ।।"

इस नर्तको का नृत्य विलक्षण है। इसके प्रभाव में समस्त ब्रह्माण्ड हैं और यह नवाती है ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश तक को । इसने नारदे और काकमृशुंडि सदृश अनन्य भक्तों को नवाया है और 'महाज्ञानी गुतरासी'

'भन महं करह विचार विधाता। माया बस कवि कोविद शाता।। हरि माया कर अमित प्रमावा। विपुल बार जेहि मोहि नवावा॥'' 'वही ४६, ३,४।

राम इसी माया द्वारा ही बद्धा, विष्णु, महेश की नचाते हैं— "बगणेखन तुम देखिन हारे। विधि हरि शमु नचावनिहारे॥" वही, असी० १२६.१।

६ देखिए नारद-मोह प्रसंग 'मानस', बाल० १३२.८-१४३। और मी, वही, उत्तर० ४८.४-६।

७ "युनना मन आनत खगराया । रघुनर प्रेरित ब्यापी माया ॥" 'वही ७०.१ और भी "यह सब गुप्त चरित मैं गावा । दरिमाया जिमि मोहि नचावा ॥" वही, ८८.४

१ "सो दासी रघुनीर कै समुक्ते फिट्या संबि ।" 'मानस' उत्तर ७१।

र भाया रुख नर्तकी विचारी। वही, ११४ ४।

र वहीं, ७२ अन्यत्र राम को 'नट के समान नहीं, नट ही कहा गया है। देखिए प्रस्तुत प्रवस्थ, १०१५, दिल्पणी ४, ५।

४ 'भानस' उत्तर० ७१. १-२

थ्र "शिव विरंचि कह मोहै कोहै कपुरा श्रान।" वही, उत्तर० ६२ श्रीर भी

गरुड़े तक इसके पंजे से नहीं बच सके। सारा संसार इसके चनकर में पड़ा नाच रहा है, पर यह नाचती है राम के इशारे से ही .—

''जीव चराचर बस कै राखे। सो माया प्रभु सों भय भाखे। भृकुटि बिलास नचावै ताही।अस प्रभु छाँड़ि भजिय कहु काही॥

राम की आजा से माया अपने समस्त समाज सहित नाचती है और माया के नचाने से सारा विश्व नाचता है। यही नित्य होने बाला महानृत्य अथवा महारास है। माया का समाज है मोहजन्य काम, क्रोध, लोभ आदि। इनके बशेभूत हो भ्रम में पड़ना हो नट के कपट को न समझ माया के चक्कर में पड़कर नाचना है। प्रभु का सच्चा सेवक उनकी कृपा से इस रहग्य की जाम लेता और नाच से बच जाता है। तब तो वह उस लीला का आनन्द लेता रहता है जिसमें बड़े-बड़े जानी भी चक्कर खाते दिखाई पड़ते हैं। बात यह है कि जिस प्रकार नट के इन्द्रजाल से दर्शक-समाज के चमत्कृत हो जाने पर भी नट के सेवक पर उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार मायाजन्य जगत् के भनजाल से राम का सेवक मुक्त रहता है । मोहग्रस्त गरुड़ को काकभुशुंडि ने निम्नांकित शब्दों में यही समझाया है:—

"नट कृत विकट कपट खगराया । नट सेवकिह न व्यापे माया"।।
भगवान् शंकर का भी पार्वती से यही कहना है :--

"सो नर इन्द्रजाल निह भूला। जापर होइ सो नट अनुकूलाँ।। कारण यही है कि माया नटी का सारा नृत्य वस्तुतः राम के द्वारा संचालित है। इसी से कहा है —

'मानस', उत्तर्० ६२

१ 'शानी भगत सिरोमनि त्रिभुवन पति कर जान। ताहि मोह माया नर पावर करहि गुमान॥'

<sup>🛓</sup> २ वही, बाल० २०४४,५।

३ इसी लिए गोरवामी जो इट्वापूर्वक सेवक-सेव्य-भाव का समर्थन करते हैं।
''सेवक सेव्य भाव विनु भव न तरिय उरगारि।
भजड़ राम पद पक्ष अस सिद्धांत विचारि॥''

वहीं, उत्तर० ११६

४ वही, बसर० १०३ छ।

५ वही, अर्यय० ३२.४।

"नट भरकट इव सबिह नचावत । राम खगेस बेद अस गावत । ।। बोर

"उमा दारु जोषित की नाईं। सबहि नचावत राम गोसाई ।।"

जिन शक्तियों के द्वारा माया इस नृत्य का संचालन करती है उन्हें 'माया कटक' अथवा माया का परिवार कहा गया है। माया-कटक का स्वरूप यहाँ चित्रित है:—

"व्यापि रहेउ संसार महुँ माया कटक प्रचंड । सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाखंड ॥"

'कामादि' के अन्तर्गत है मोहजन्य काम, क्रोध, लोभ, मद और मात्सर्य

१ भानस', किन्तिन्वा० ६, २४ राम को अन्यत्र भी तट कहा गया है—
भनट इव कपट चरित कर नाना। सदा स्वतंत्र राम भगवाना।''
वही. लंका ७२. १२

२ वही, किष्कि० १० ७।

३ माया के परिवार का विस्तृत उल्लेख 'मानस' के उत्तरकांड में है। दै० ६१.७-७१

"नारद भव विर्ित सनकादी। जे सुनिनायक आतमवादी॥ मोह न अंध कीन्द्र केदि केही। को जग काम नचाव न जेदी॥ तुल्ला केदि न कीन्द्र बैराहा। केदि कर हृदय क्रोध नहिं दाहा॥

हानी तापसं स्र किवि कोबिद गुन आगार ॥ केहि के लोभ विडम्बना कीन्द्र न एहि संसार ॥ श्रीमद वक्त न कीन्द्र केहि प्रमुता बिघर न काहि ॥ स्मानीन्त्र ने नयन सर को अस लागि न जाहि ॥

गुन कृत सन्यपात नहिं केही। कोड न मान मद तजेड निवेही।। जोबन ज्वर केहि निर्दे बलकावा। ममता केहि कर जम्र न नसाना।। मज्वर काहि कलक न लावा। काहि न सोक समीर डोलावा॥ चिंता सांपिनि को नहिं खाया। को जग जाहि न ब्यापी माया॥ कोड मनोरथ दार सरीगा। जेहि न लागि घुन को भस घीरा॥ मुत बित लोक ईषना तीनी। केहि नै मित इन कृत न मलीनी॥ यह सब माया कर परिवारा। प्रवल अमित को बरनै पारा॥ यह सब माया कर परिवारा। प्रवल अमित को बरनै पारा॥ "

वही, उत्तरः ६६.६ - ७०.७

The British of the State of the

४ वही, उत्तर० ७१।

आदि । इनमे तीन अति प्रबल है जिनको शक्ति का वर्णन राम ने लक्ष्मण हे इस प्रकार किया है:—

"तात तीनि अति प्रवल खल काम क्रोब अरु लोभ।
मुनि बिज्ञान धाम मन कर्राह निमिष महुँ छोम॥
लोभ के इच्छा दंभ बल काम के केवल नारि।
क्रोध के परुष बचन बल मुनिबर कहाँह बिचारि।"

इनमे भी काम अति भयावह है:--

"लिछिमन देखत काम अनीका। रहिंह धीर तिन्हकै जग लीका। एहि के एक परम बल नारी। तेहि ते उबर सुभट सोइ भारी ।।"

इस कटक की विलक्षणता यह है कि अपने ही सेनापित मोह के संरक्षण मे माया स्वयं नारी रूप में आ उपस्थित होती है:—

> "काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धारि। तिन्ह महें अति दारुन दुखद माया रूपी नारिं॥"

और तब इस पर विजय पाना ज्ञानिनिधान ऋषि-मृनियों के लिए भो कठिन हो जाता है:—

> "सोउ मुनि ज्ञान निधान मृगनयनी बिधु मुख निरिख । बिवस होहिं हरिजान नारि विस्व माया प्रकट<sup>४</sup>॥"

माया की इसी सेना के वशीभूत हो जीव बँघता और मिक्त की शरण पाने से मुक्त होता है। यह संसार का कम और प्रभु की लीला का रहस्य है।

सीता के लिए 'माया' का प्रयोग कुछ लोगों को खटक सकता है। उनके विचारानुसार आदिशक्ति के लिए 'महामाया' का प्रयोग उचित होगा। इस सम्बन्ध में विचारणीय है कि तुलसीदास ने सीता के लिए 'महामाया' का प्रयोग कहीं नहीं किया है। हाँ, उन्होंने पार्वती को अवश्य ही उनकी बन्दना में 'महामूल माया' कहा है '। उन्हें सप्तिषयों ने माया भी कहा है:—

१ भानस' अरएय० ३२। २ वही, ३१ ११, १२।

३ वही, ३७।

४ वही, उत्तर० ११४।

५ 'दुसह दोष दुख दलनि करु देवि दाया। विश्वमूत्रासि जन सानुकूलासि, शर भूत धारिणि महामूल माया॥' 'विनय' पद १५।

3

The state of the s

'तुम माया भगवान सिव सकल जगत पितु मात<sup>ै</sup>।''

इस प्रकार एक ओर सीता को वह आदिशक्ति निरूपित किया गया जिसके अंश से अगणित लक्ष्मी, सरस्वती एवं पार्वती उत्पन्न होती है और दूमरी ओर पार्वती को ही महामाया और जगज्जननी कहा गया। इतना ही नही, सीता द्वारा उनकी जो बदना हुई उसमें पार्वती की 'मातु' कहकर सम्बोबित कराते हुए आदिशक्ति के रूप में उनकी प्रतिष्ठा की गई । इस प्रसंग में इतना और भी द्रष्टच्य है कि इन्ही पार्वती के पति भगवान् शंकर राम की उसी साया को प्रणाम करते हैं जिसने उनको अर्द्धाणिनी को मोहग्रस्त किया है :--

''बहुरि राम मायहि सिरु नावा । प्रेरि सितिहि जेहि झठ कहावा ै।।''

निम्चय ही शंकर यहाँ महासाया को प्रणाम कर रहे है। महामाया के इस स्वरूप का चरित प्रारम्भ होते से पूर्व वे अरण्यकाड के प्रारम्भ में ही पार्वती को सचेत करते हैं --

> ''उमा राम गुन गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरित । पावहि मोह विमूढ जे हरि विमुख न धर्म रित ।।"

वयोंकि अब जगण्जननों का अस में डालनेवाला रूप प्रकट होने वाला है। उसे इसी कारण केवल 'सीता' न कहकर 'माया सीता' कहा गया है "।

सीता जो लोला गूढ रूप से किया करती है उसकी किनित् झलक उनके विवाह के अवसर पर तथा चित्रकूट में मिल जाती है। इसी से कहा गया है

4

र भानस' बाल० द्र ।

२ वही, २३६ ५--- २४० २ ।

र वही, ६०'५।

४ वही, भरवग०, प्रथम दोहा।

४ 'पुनि माया सीता कर इरना । श्री व्युवीर विरह कछु वरना ॥"

वही, उत्तर०, ६४.६।

६ ''नानी सिय बरात पुर आई। क्छु निज महिमा प्रगट दिखाई॥

सिय महिमा रधुनायक जानी। हरपे हृदय हेतु पहिचानी।"

वही, बाल० ३१०'७--३११'३।

७ "सीय सास प्रति वेष वनाई। सादर करह सरिस सेवकाई॥"

वही असी २५१ क

कि समस्त माया सीता की माया मे अवहित है, जिसका रहस्य राम के अति-रिक्त अन्य कोई नही जान पाना ।

प्रभुकी 'ललित नर लीला' में योग देने के लिए उनका एक विलक्षण रूप प्रकट होता है। लक्ष्मण से भी गोपनीय यह लीला दर्शनीय है:-

''सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुसीला । मै कछु करबि ललित नर लीला ।

तुम्ह पावक महुँ करहु निवासा। जौ लाँग करौ निसाचर नासा।। जबहि राम सब कहा बखानी। प्रभु पद घरि हिय अनल समानी।। निज प्रतिबिम्ब राखि तहुँ सीता। तैसइ सील रूप सुबिनीता।।

लिखमनहूँ यह मरम न जाना ! जो कछु चरित रचा भगवाना ।।" र इस प्रकार राम की भाषा के ये दो रूप प्रत्यक्ष हुए। एक की प्रेरणा से

सती मोहग्रस्त हुईं और भगवान शंकर ने उसे प्रणाम किया। दूसरी की

प्रेरणा से मोहग्रस्त रावण का अन्त हुआ। माया के दर्शन अन्य रूपों में भी होते हैं। कभी इसके कारण कौसल्या को मितिश्रम होता दिखाई देता है, कभी यह नारद को नाच नचाती है तो कभी गरुड और काकभुशुडि तक इसके फेर में पड़े चक्कर काटते दिखाई पडते हैं। इन रूपों में भी यह सर्वत्र वन्दनीय ही देखी जाती है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि तत्त्वतः माया और महामाया में कोई भेद नहीं हैं। जो मूल शक्ति सीता के रूप में प्रकट होती है वही ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्तियों में आविर्भूत होती हैं। इतना ही नहीं, बही विभिन्न देवताओं की शक्तियों का भो मूल रूप हैं। अनन्तरूपधारिणी

ब्रह्मा, विष्णु और महर्शको शक्तियों में आविभूत होतो हैं। इतना ही नहीं, बही विभिन्न देवताओं की शक्तियों का भी मूल रूप है। अनन्तरूपधारिणी इस शक्ति के दो पक्ष है—विद्या तथा अविद्या। इनके लिए भी तुलसीदास

ने 'माया' शब्द का प्रयोग किया है । प्रमंगानुसार माया का तात्पर्य कही विद्या माया तो कही अविद्या माया ग्रहण किया जाता है । तात्पर्य यह कि आदिशक्ति महामाया, विद्या माया एवं अविद्या माया तीनों के लिए गोस्वामीजी 'माया' शब्द का ही प्रयोग करते है । विश्व मे यही माया नर के साथ नारी-

१ ''लखा न मरम राम बिनु काहूँ। माथा सब सिय माया माहूँ॥''
'मानस', अयो. २५१.३

**२ व**ही अरएय० १७.?--५ ।

३ यहाँ तक कि नाशोन्मुख रावण भी मन ही मन उसके चरणों की वन्दना करता है। देखिर 'नहीं भरयव∘ २१ १६

रूप में प्रकट होती है और वहाँ भी अपने विद्या और अविद्या रूपों में दिखला पड़ती है।

ब्रह्म की खादि शक्ति को 'महामाया' न कहकर केवल माया' कहना उसकें किसी प्रकार की हीनता का द्योतक नहीं है। 'स्वेतास्वतरोपनिषद्' के चतुथ अध्याय में परमेश्वर को ही 'मायी' और 'मायिनम्' कहा गया है:—

"अस्मान्मायी सृजते विश्वमेतनस्मिश्चान्यो मायया संनिरुद्धः" ॥९॥ भौर

''मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्'' ॥१०॥ निश्चय हो महाँ 'माया' से तात्पर्य 'महामाया' से है ।

ब्रह्म के सगुण रूप घारण करने पर उसकी आदिशक्ति जगत् की सृष्टि कर विश्वप्रपंच का संचालन करती है। तब ब्रह्म जीव और जगत् का भेद जल्पन्न हो जाता है और 'ईश्वर अंग जीव अबिनासो' माया के बन्धन में पड़ा काल, कर्म, स्वभाव और गुण के घेरे में अमण करता हुआ विश्वि योनियों को प्राप्त करता रहता है । ब्रह्म के विश्वक्य की यह झांकी बड़ी अद्मुत हैं। ईश्वर जीव और माया का स्वरूप स्वयं राम ने लक्ष्यण को समझाया हैं। इंग्वें उपदेश का ताल्पर्य है कि अबिल विश्व माया का ही प्रसार है। एक

१ "को गोचर जहँ लिंग मन नाई। सो सब माया जानेतु भाषे॥" 'मानस', भरण्य० =.३

२ ''छमरित्र विसाल तन माया। फल नहाड अनेक निकाया॥''

३ ''आकर चारि लच्छ चौरासी। बोनि अमत यह जिन अनिनासो।। फिरत सदा माना कर पेरा। काल कर्म सुमान सुन बेरा॥'' गही, उत्तर० ४३.४,६

४ "धोरेडु महु सब कहुँ बुमाई। सुनडु तात मिन मन जिन लाई।।
मैं अरु मोर तोर तें माथा। जेिंद्द बस किन्हें जीव निकाशा।
भो गोजर वहुँ लगि मन बाई। सो सब माथा जानेडु माई।।
तेष्टि कर मेद सुनडु तुम सोळ। बिला अपर अविद्या दोक।।
एक दृष्ट अतिसय दुःख ह्या। जा बस जीव परा मवक्या।।
एक रचे जग गुन बस जाकें। प्रमुप्तित निक्वित निज्वित ताकें।।'
वहीं, अर्थ्य० ८.१-००

रूप में वह सृष्टिकर्ती और दूसरे रूप में जीव के वंदन का कारण है। पर वह यह सब करती है प्रभु की प्रेरणा से ही। सारांश यह कि आदिशक्ति मृष्टिसंचालन में लीन होने पर जिन दो रूपों में क्रियाशील होती है वे हैं— विद्या और अविद्या।

विद्या और अविद्या का उल्लेख यजुर्वेद सहिता के चालीसर्वे अध्याय— ईशावास्योपनिषद्—में हैं। वहाँ कहा गया है:—

> "अन्धं तमः प्रविश्वन्ति येऽविद्यामुपासते । ततो भूय इव ते तमो य उ विद्याया १ रसाः ॥ ९ ॥ अन्यदेवाहुविद्ययान्यदाहुरविद्यया । इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ १० ॥ विद्या चाविद्या च यस्तद्वेदोभय १ सह । अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययामृतमञ्जुते" ॥ ११ ॥

मध्वाचार्य ने यहाँ अविद्या का तात्पर्य 'अन्य देवताओं की उपासना' और विद्या का तात्पर्य 'नारायण अथवा विष्णु की उपासना' माना है । शाकर-भाष्य के अनुसार अविद्या 'अग्निहोत्रादि कर्म' और विद्या 'देवता ज्ञान' है ।

'बृहदारण्यक उपनिषद्'में भी विद्या और अविद्या का उल्लेख हैं । मृण्ड-कोपनिषद्' मे दो प्रकार की विद्याओं की चर्चा है, एक परा और दूसरी अपरां ।

माया के साथ अदिद्या का उल्लेख श्री विद्यारण्य स्वामी केत 'पंचदशी' में प्राप्त होता है। उन्होंने माया और अविद्या—प्रकृति के ये दो रूप माने है। वहाँ कहा गया है:—

> ''चिदानन्दमय ब्रह्म प्रतिबिम्ब समन्विता । तमो रज. सत्त्वगुणा प्रकृतिद्विविघा च सा''।। १५॥

<sup>? &#</sup>x27;The Upanishads with the commentary of Madhwacharya' Part I translated by Sri Sachandra Vasu.

२ ईशाबास्योपनिषद् सानुबाद शांकर माध्य, गीनाप्रेस, गोरखपुर ।

३ बृहदारण्यक उपनिषद् ऋध्याय १ ब्राह्मण १ श्लोक १६। इस उपनिषद् में ऋन्यत्र भी इसकी चर्चा है।

४ 'द्वे विद्ये वेदितच्ये इति इस्म यद् ब्रह्मविदो वदन्ति पराचैत्रापराच।' आहि मुग्डका० १,४।

तत्त्वशुद्ध्यविगुद्धिभ्यां माया विद्ये च में मते । माया बिम्बो वशीकृत्य ता स्यात्सर्वज्ञ ईश्वरः ॥ १६॥ अविद्यावशगस्त्वन्यस्तद्वैचित्र्यादनेकथा । सा कारणशरीरं स्यात्प्राज्ञस्तत्राभिमानवान्" ॥ १७॥

यहाँ चिदानन्द बहा के प्रतिबिम्ब वाली तथा सत्त्र गुण, रजोगुण और तमी-गुण वाली प्रकृति दो प्रकार की मानी गयी है—जुद्ध सत्त्वगुण प्रधान और मिलन सत्त्वगुण प्रधान । शुद्ध सत्त्व प्रधान अथवा माथा में ब्रह्म का जो प्रतिबिम्ब पडता है वह ईश्वर कहलाता है। अविद्या में ब्रह्म का जो प्रतिबिम्ब पड़ता है उसका नाम जीव है।

विद्या-अविद्या के सम्बन्ध में गोस्वामी जो की धारणा उपर्युक्त मतो में से किसी के अनुरूप नहीं दिखाई पड़ती। 'शीमद्भागवत' में विद्या और अविद्या का उल्लेख अनेक स्थानों पर है। एकादश स्कंध में बद्ध, मुक्त और भक्त जनों के लक्षण बतलाते हुए भगवान् श्रीकृष्ण ने उद्धव को इस प्रकार सम- साया है —

''बद्धो मुक्त इति व्याख्याता गुणतो मे न वस्तुत ।
गुणस्य मायामूलत्वान्न मे मोक्षो न बन्धनम् ॥
शोक मोहौ सुख दुखं देहापत्तिश्च मायया ।
स्वप्ने यथाऽऽत्मनः ख्यातिः ससृतिर्नं तु वास्तवी ॥
विद्याविद्ये मम तनू विद्घ्युद्धव शरीरिणाम् ।
मोक्ष वन्धनकरी आद्ये मायया मे विनिर्मिते ॥
एकस्यैव ममाशस्य जीवस्यैव महामते ।
वन्धोऽस्याविद्ययानादिविद्यया च तथेतरः ॥

यहाँ माया विद्या और अविद्या रूप में भोक्ष एव बन्धनकारिणी मानी गयी है। निश्चय ही गोस्वामी जी की घारणा इसी के मेल मे है। आचार्य पंठ

१ 'श्रीमद्भागवत' ११: ११ १-४, ७। आगे चलकर भी 'विद्यातमिन भिद्यावाधी' आहि कहकर इसी मत की पुष्टि की गयी है। वही ११-१६-४०।

विश्वनाथप्रसाद जी मिश्र ने भी यही निर्धारित किया है जैसा कि उनके निम्ना-कित विवेचन से स्पष्ट है :—

''मानस और श्रीमद्भागवत को तुलना करने पर अनेक गृत्थियो का सुल-झाव सरलतापूर्वक हो जाता है। विद्या और अविद्या की चर्चा श्रीमद्भागवत में अनेकत्र है, पर उसका विस्तृत उल्लेख एकादश स्कंघ में हुआ है:—

''बद्धो मुक्त इति व्याख्याता गुणतो मे न वस्तुतः

 $\times$   $\times$   $\times$ 

विद्यामयो यः स तु नित्य मुक्तः॥"

इससे यह स्पष्ट हो गया होगा कि अविद्यामाया वंधनकारी है और विद्या-माया मोक्षकारी। काकभुजुि के प्रसग में जो यह कहा गया है—'प्रभु प्रेरित व्यापै तेहि विद्या' तथा 'सो माया न दुखद मोहि काही। आन जीव इव मसृति नाही' उमका वास्तविक कारण यह है कि विद्यामाया मोक्षकारी है, उससे सामारिक विषयों से वंबन नहीं होता। अविद्यामाया जो दुष्ट और अतिशय दुष्व रूप है और जिसके कारण जीव संसार के बधन में पढ़ा हुआ है सो वस्तुत उमके वंधनकारी लक्षण के कारण। विद्यामाया जगत् की कल्पना करनेवाली माया है और प्रभु की प्रेरणा से सब प्रकार के कार्य करनेवाली हैं।'

गोस्वामी तुलसीदास के ग्रंथों में माया का जो स्वरूप-निरूपण है उसके अनुसार उनका मत यहां जान पड़ता है कि आदिशक्ति माया विद्या और अविद्या का समन्वित रूप है। इसी त्रिगुणात्मिका माया का प्रसार सृष्टि है। तीनों गुणों की विविध रूपमय अभिन्यक्ति के कारण वह विभिन्न रूपों में प्रतिभासित होती है और इसीलिए वह इन्द्रात्मक एवं गुणदोषमय है। ब्रह्म एवं माया सृष्टिके अणु-अणु में ज्याप्त है। सृष्टि के इन्द्रों के मध्य 'माया ब्रह्म जीव जगदीसा' को भी स्थान इसी कारण से दिया गया है। श्री राम-लक्ष्मण वार्ता में सक्षेप में इसका विवेचन है:—

१ 'हिन्दी साहित्य का अतीत'—पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, पृ० २७७-७८।
२ ''दुख सुख पाप पुन्य दिन राती। साधु असाधु सुजाति कुजाती॥
दानव देव कॅच अरु नीचू। अमिश्र सर्जावन माहुर मीचू॥
माया झुझ जीव जगदीसा। लच्छि अलच्छि रंक अवनीसा॥
कासी मग सुरसरि कमनासा। मरु मारव महिदेव गवासा॥
सरग नरक अनुराग विरागा। निगम अगम गुन दोष विभाग॥"

"मैं अरु मोर तोर तै माया। जेहि बस कोन्हे जीव तिकाया।। गो गोचर जहाँ लिंग मन जाई। सो सब माया जानेहु भाई॥ तेहि कर भेद सुनहु तुम सोऊ। विद्या अपर अविद्या दोऊ ॥" इन दोनों का कार्य पृथक्-पृथक् बतलाया गया है—

"एक रचै जग गुन बस जाकें। प्रभु प्रेरित निह निज बल ताकें ।।' इस त्रिगुणान्मिका माया का दूसरा रूप है:—

"एक दुष्ट अतिसय दुख रूपा। जा वस जीव परा भव कूपा ।।" यही अविद्या है जिसकी विशेषताएँ है :—

''जो ज्ञानिन्ह कर चित्त अपहरई । बरिआई बिमोह मन करई '।।''

तमोगुणी होने के कारण जब यह जीव पर व्यापती है तो वह तम से थिर जाता और मोह, अज्ञान तथा जडता में फॉम जाता है। इसी से इसे दुष्ट, अतिशय दुखरूपा और जीव को भवकूप में डालने वाली कहा गया है। इस 'भवकूप' का रूप काकभुशुंडि द्वारा समझाया गया है.—

"काम क्रोघ मद लोभ रत गृहासक्त दुख रूप। ते किमि जानहिं रघुपर्तिह मूढ़ परे तम कूपें॥"

इस तम के कारण जीव की दुर्दशा यह होती है.-

"जड़ चेतनहि ग्रंथि परि गई। जदिप मृषा छूटत कठिनई॥ जीव हृदय तम मोह बिसेखी। ग्रंथि छूटि किमि परै न देखी ॥"

वह तम अविद्याजन्य है, इसे भिनत-चितामणि के प्रसंग में भी स्पष्ट किया गया है:—

''प्रबल अविद्या तम मिटि जाई। हार्रीह सकल सलभ समुदाईं'॥''

अविद्याजन्य यह तम ज्ञान-दीपक अथवा मिनत-चिन्तामणि के प्रकाश से दूर हो सकता है। अविद्या की भाँति विद्या भी जीवो पर व्यापती है। सेनानी दोनो के समान है। अन्तर इतना ही है कि अविद्या सामान्य जीवो पर व्याप कर उन्हें अज्ञान के तम में भटकाया करती है और विद्या व्यापती है

१ 'मानस' ऋरख्य । ८. २-४।

३ वही, ⊏, ५ ।

प्रवही, ७३.।

७ वही, ११६. ४।

२ वही, द. ६ । ४ वही, उत्तर्ध प्रद. ४ । ६ वही ११६. ४, ७ ।

भगवान् की प्रेरणा से भक्तों पर । भक्त के मन में किसी प्रकार का संशय उत्पन्न होते ही प्रमृ कृपा करके उसे निज स्वरूप का बोध कराने के लिए विद्या माया की प्रेरित करते हैं। माता कौसन्या, गरुड़, काकभुशंडि और नारद इसके उदाहरण है। 'ज्ञान बिरत बिज्ञान निवासा' काकभुशंडि ने स्वानुभूति के बाधार पर गरुड को यही समझाया है:—

"हरि सेवकहि न व्याप अविद्या। प्रभु प्रेरित व्यापै तेहि विद्या।। ता ते, नास न होइ दास कर। भेद भगति बाढै बिहग बर्रा।।"

विद्या माया के व्यापने के फलस्वरूप काकभुशुंडि को प्रभु का आशीर्वाद मिला था '---

> "माया सम्भव भ्रम सब अब न ब्यापिहहि तोहि। जानेमु ब्रह्म अनादि अज अगुन गुनाकर मोहि ॥"

माया सम्भव भ्रम का एक रूप वे गरुड को वतला चुके है .--

"सुनहु तात माया कृत गुन अरु दोप अनेक। गुन यह उभय न देखिअहि देखिअ सो अविबेक ॥"

तभी द्वैतवृद्धिजन्य क्रोध का दर्शन कर वे तर्क-वितर्क में पड गए थे .--

"वारंबार सकोप मुनि करै निरूपन ज्ञान। मैं अपने मन बैठ तब करों बिबिध अनुमान॥ क्रोध कि द्वैत बुद्धि बिनु द्वैत कि बिनु अज्ञान। माया वस परिछिन्न जड जीव कि ईस समान ॥"

परम ज्ञानी लोमश से भक्त काक की स्थिति भिन्न थी। इसी से शकर जी उसकी प्रशसामें कह उटे —

> "उमा जे राम चरन रत विगत काम मद क्रोघ। निज प्रमु मय देखिंह जगत केहि सन करिह बिरोध ॥"

<sup>ै</sup> शक्ति विद्यान निवासा । रहुनायक के तुम्ह प्रिय दासा ॥''
'मानस' उत्तर. ६३. २ ।

२ वही, ७५, २, ३।

२ वडी, ८४ ।

४ वही ४१।

५ बहो, १११।

६ बही, ११२।

निष्कर्प यह कि मक्त पर विद्या माया व्यापती और उसे समस्त विश्व में प्रभु की प्रतोति होने लगती है। ब्रह्म का सर्वत्र दृष्टिगोचर होना माया के बंधन से मुक्त हो जाना है। ब्रह्म प्रभु-कुपासे भक्ति प्राप्त होती, द्वैत-बुद्धि नष्ट होती ब्रोर जगन् प्रभुमय हो जाता है। भक्त काक ने सगुण को प्राप्त किया, निर्मुण को अनुभूति की और अन्त में निर्मुण-सगुण के एकत्व की प्रत्यक्ष अनुभूति प्राप्त कर सच्चे सेवक का पद पा लिया। माया द्वारा उत्पन्न भ्रम माया ही के द्वारा दूर भी हुआ। लोमण ने सगुण को समझ लेने पर भी निर्मुण को ही चरम इक्ष्य माना। किन्तु मुक्ति से अधिक मिक्त को महत्व देने वाले मक्त ने निर्मुणको समझते हुए सगुण के विश्वरूप की हैवा को ही परम प्राप्य ठहराया।

विद्या और अविद्या की इस चर्चा का साराश यह है कि बह्य और माया तत्वत अभिन्न होते हुए भी सृष्टि में भिन्न भासमान होते हैं। घट-घट वासी के रूप में अखिल ब्रह्माण्ड व्यापी ब्रह्म के साथ माया भी सृष्टिव्यापिनी हो जाती है। वह जड़ और चेतन दो रूपो में अभिव्यक्त होती है। तमीगुण की प्रधानता के रूप में उसकी जड़ता प्रथ्यक्ष रहती है। इस प्रकार वह बद्ध जीव को भटकाया करती है। ब्रह्म के द्रवीभूत होने पर उसका सकेत पाकर वही छूपा रूप में कार्य करती और भक्ति का रूप धारण कर लेती है। तभी जड़ता दूर होती और चेतन का साक्षात् हो जाता है। यही अविद्या का जीव को बद्ध करना और विद्या का उसे मुक्त करना है। माया के इन दोनों रूपों का एक साथ दर्शन माता कौसल्या ने किया है:—

'देखी माया सब बिधि गाढ़ी। अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी।। देखा जीव नचाव जाही। देखी भगति जो छोरै ताही ।।''

इस प्रकार विद्या और अविद्या इन्हीं दो रूपों में माया लोक-लोला की सच्ची साधिका है। 'मानस' में इन दोनोंके स्वरूपों तथा कार्यों को समझाने का प्रयत्न हुआ है। गोस्वामी जी ने अपने दार्शनिक सिद्धान्तों को कथासूत्र में पिरोकर महाकाव्य के रूप में प्रस्तुत किया और उन्हें मानव-जीवन में चिरतीर्थ होते दिखलाया है। विचारणीय है कि वे किस प्रकार नारी के विविध रूपों में विद्या तथा अविद्या के विविध रूप में सिद्धा तथा अविद्या के विविध रूप समझ

१ 'मानस', बाल० २०६ ३ ४।

कर अपने कर्तव्य का निर्वाह करना और इसी जीवन मे राम की प्राप्ति करना है।

पुरुष के जीवन में नारी का सम्पर्क अनिवार्य है। नारी के दोनों हपो— विद्या और अविद्या को भलीभाँति परखने में समर्थ होने पर ही पृष्प अपना कर्तव्य निर्धारित कर सकता है। जिसने यह समझ लिया कि कब और कैसे नारी का त्याग अथवा सहयोग प्राप्त किया जाय उसी का जीवन सफल हो सकता है। अन्यया उसकी दशा तो यह हैं—

> "पुरुष त्यागि सक नारिहि जो विरक्त मित धीर। न तु कामी विषया बस विमुख जो पद रघुवीर।। सोउ मुनि ज्ञान निधान मृगनयनी बिधु मुख निरिख। बिबस होहि हरिजान नारि विस्व माया प्रगटे॥"

तान्पर्य यह कि स्त्रीतत्त्व के रूप में सर्वत्र व्यास माया संसार के सभी विषयों में समाविष्ट होकर पुरुष को बन्दन में डाल रही है। इन विषयो का

परित्याग घीरमित विरक्त तो कर सकते हैं परन्तु रामिवमुख और विषयासक्त पुष्प कामनायुक्त हो विषय-सुन्न में लीन होते और नारों को उसका मुख्य साधन मानकर उसके वशीभूत हो कष्ट उठाते हैं। विषयों के विन्तन से विषयासिक्त और काम उत्पन्न होता है। काम से क्रोध, फिर मोह और अन्त में सर्वनाश होता है। काम के मूल में होने से नारी ही पतन का मुख्य कारण हो जाती है। माया स्त्रीतत्व के रूप में सर्वव्यापी हो विश्व को वशीभूत किये हुए है। पुष्ठष तत्त्व उसकी ओर आकृष्ट होता है। यदि उसके मोह में पड अपना स्वरूप भूल गया तो सर्वनाश हुआ। किन्तु यदि उसे पहचान कर उसका सदुपयोंग किया तो वही राम से मिलाने वाली परम शान्तिशयिनी हो जाती है। माया का यह रूप हृदयगम कर छेने पर विद्या और अविद्या को समझकर अपना कर्तव्य निर्धारित करने में कोई कठिनाई नही होती। नारी का जो स्वरूप राम के समीप ले जाए वही ग्राह्य और जो राम से दूर करे वही त्याज्य

१ 'मानस', उत्तर० ११५।

२ "ध्यायते विश्वयान्यंसः संगरतेपूर्वजायते । संगात्संजायशं कामः कामात्कोषोऽभिजायते ॥ क्रोधात्मवति सम्मोदः सम्मोदात्समृतिविश्रमः ।

स्मृतिम्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशास्त्रवस्यति ॥<sup>32</sup>

<sup>&#</sup>x27;श्रीमद्भगवद्गीता' श्रध्याय २. ६२. ६३।

प्रतीत होता है। तथ्य तो यह है कि जहाँ काम है वहाँ राम नहीं और जहाँ राम है वहाँ काम नहीं टिक सकता। अतः नारी के उस रूप से सतर्ज रहना चाहिए जो काम का कारण बनता और राम से पराइमृत्व करता है। नारी केवल काम-साधना का उपकरण नहीं, परमार्थ साधन की सच्ची सहाधिका भी है। कोई धर्मकार्य अर्छींगिनी बिना पूर्ण नहीं समझा जाता। नारी लोक और परलोक दोनों की साधना में योग देने वाली है। आवश्यकता इतनी ही है कि पृष्ठ उसे अपनी साधना का क्रियात्मक अस्त्र समझकर उससे पूरा लाभ उठाये। यही स्पष्ट करने के लिए विद्या माया और अविद्या माया का इतना विस्तार किया गया है। अब देखना है कि 'मानस' में विद्या माया रूपो नारी और अविद्या माया हिं। नारी का स्वरूप किन विद्येष पात्रोमें चरितार्थ हुआ है।

"मानस' में राम की ओर उन्मुख करनेवाली तथा राम से विमुख करने का प्रयत्न करने वाली अनेक नारियाँ हैं। राजा दगरथ अपनी सहधर्मियों के साथ अखण्ड तपस्या करके ही वामुदेव की पुत्र रूप में प्राप्ति कर परम सौभाग्यशाली हो सके थे। शतरूपा में कुछ ऐसी विशेषता थी जो मनु में नहीं थी और जिसके कारण उन्हें दगरथरूप में राम से वियुक्त होना पड़ा था। शतरूपा ने भगवान् से वर मांगा था:—

"सोइ मुख सोइ गित सोइ भगित सोइ निज चरन सनेहु। सोइ बिबेक सोइ रहनि प्रभु हमिह कृपा करि देहुं।।"

माता कौसल्या ने भी विराट् रूप का दर्शन कर चुकने पर प्रभु से याचना की थी।

> "बार-बार कौसल्या बिनय करै कर जोरि। अब जिन कबहूँ व्यापै प्रभु मोहि माया तोरिं।।"

वरदान-स्वरूप प्राप्त यह विवेक कौसल्या के महान् चरित्र की सबसे बडी विशेषता है। अविद्या माया कभी उन्हें पथभ्रष्ट अथवा व्याकुल नहीं कर सकी। दगरय की स्थिति कुछ भिन्न हो गई। वे काम के त्रशीभूत हो महारानी के कोपभवन में प्रविष्ट हुए कि काम ने अपना काम किया और सब काम बिगड़ गया । काम और कोच के परिणामस्वरूप उन्हें राम से बियुक्त होना पड़ा और चारों ओर अंबकार छा गया।

१ 'मानस', बाल० १५५।

र वही, २०७।

परन्तु विवेक ने कुछ और हो कार्य किया। काम और क्रोघके तीसरे सहयोगी लोम के निवारणार्थ उसने पहले ही विराग को आश्रय देते हुए आज्ञा दे दी —

"जों केवल पितु आयसु ताता। तो जिन जाहु जानि विड़ माता।। जो पितृ मातु कहेउ वन जाना। तो कानन सत अवध समाना ।।"

राम के वियोग में राजा ने प्राण त्याग दिए। परन्तु अभी अविद्या का कार्य पूरा नहीं हुआ। भक्त को मार्गच्युत करना येप रहा है। अतः भरत के आगमन पर नैकेयी वह उत्साह से उनका स्वागत करती और विपाद प्रदर्शित करती हुई उन्हें राज्य का प्रलोभन देती है। भरत की दशा राजा से भिन्न है। राजा काम के वशीभूत थे पर भग्त राम के वशीभूत है। अत. उनके यहाँ काम के लिए स्थान नहीं है। वहाँ तो राज्य भी नरक-तृत्य प्रतीत होता और राज्य दिलाने वाली मूर्तिमती अविद्या के रूप मं दिल्लाई पड़ती है। इसीलिए भक्त-शिरोमणि के मुख से उमके प्रति कशेर एवं कट बचन निकल पड़ते है। भक्त समझ लेता है कि यह पूज्य मातृशित नहीं, जननी के राम मूर्तिमान त्याज्य अविद्या है, जो अपनी सम्पूर्ण शक्ति स मुझे प्रमु से दिमुख करने के लिए कटिबद्ध हो रही है। अत. उनका क्षोभ कठोरतम शब्दो में फूट पड़ता है:—

"जो हिस सो हिस मुँह मिस लाई। ऑखि ओट उठि बैठिह जाई ॥"

इस सहन प्रेमी भक्त पर अविद्याजन्य काम, क्रोध अथवा लाभ का प्रभाव पडना असम्मव था। प्रक्त उठता है—क्या दशरथ भक्त नही थे? थे, पर उन्होंने सहन प्रेम के कारण नही, अखण्ड तपस्या के वल से राम को पुत्र इप मे प्राप्त किया था। तप से भगवान् को वश में कर लिया परन्तु किसी तापस का शाप भी प्राप्त किया था जिसने तप-बल को विनष्ट कर दिया। मनुका विराग सहज न था.—

"होइ न विषय विराग भवन वसत मा चौथ पन ।। हृदय बहुत दुख लाग जनम गयउ हरि भगति बिनु ॥"

अतः उन्होने बरबस पुत्र को राज्य दे कठिन तपस्या का मार्ग ग्रहण किया था<sup>४</sup>। वरवस उत्पन्न किए गए विराग पर काम विजयी हो गया और वे

१ 'मानस', श्रयो० ४४-१,२। १ वरी वाल० १४०।

काम के वशीभूत हो गए। भरत की स्थिति भिन्त थी। वे रामप्रेम के लिये

अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की अवहेलना करने वाले सहज विरक्त और सहज प्रेमी थें। जिस अयोध्या में वृद्ध राजा दगरंथ महारानी के भवन में कामा- सक्त होकर गये थे उसी नगरी में युवावस्था में ही भरत अनन्त विभूति और ऐक्वर्य का परित्याग कर तपस्वी-जोवन व्यतीत कर सके थे। यही कारण था कि जो नारी रूपी अविद्या दशरंथ को नष्ट कर सकी वही भरत को प्रभावित करने में समर्थ न हो सकी। उनके इस रूप को पहचान कर ही भरत ने कहा था:—

'भे अति अहित राम तेउ तोही । को तू अहिस सत्य कहु मोही ॥<sup>-</sup>"

इस प्रसंग में विद्या माया रूपी नारी एवं अविद्या माया रूपी नारी— 'माया रूपी नारि' के दोनों रूपी—की करनी प्रकट हो गई। कौसल्या का कार्य विद्या का है और कैकेयी का अविद्या का। कैकेयी के इसी रूप की निन्दा 'मानस' में है। अन्यथा भरत जो का ही वचन है:—

"मातु मंद मइ साधु सुचाली। उर अस आनत कोटि कुचाली।। फरै कि कोदव बालि सुसाली। मुकता प्रसद कि सदुक काली।।"

किव का संकेत प्रकारान्तर से यही है कि यदि मरत ऐसे पुण्यक्लोक की माता स्वभाव से कुटिल हो तो पिवत्रहृदया किसकी माता होनी है स्वभाव से कुटिल न होते हुए भी कैकेयी ने वही किया जिसके लिए उसका अवतार हुआ था और किया उस सरस्वती की प्रेरणा से जो सूत्रधार राम की कठपुतली हैं । तभी तो राम का भरत से कहना है —

"दोसु देहि जननिर्हि जड़ तेई। जिन्ह गुर साधु सभा निह सेई"।।" सत-सभा का सेवन करने वाला राम के रहस्य को जानता है कि किस प्रकार.—

"राम कीन्ह चाहर्हि सोइ होईँ। करइ अन्यथा अस नहि कोई<sup>इ</sup>।।"

१ 'मानस', श्रयो०---२०४'५।

र वही, १६१%।

३ वहीं, २६० ३,४

४ ''सारद दारु नारि सम स्वामी। रामु सूत्रवर अन्तरजामी ॥''

वडी, बालव १०६'४ ६ वडी बालव १३२'१

५ वही, ऋयो० २६२ दा

कभी यही सरस्वती भरत की जिल्ला पर जा दिवाला है, और अनके हृदय में अयोध्या लौट जाने की इच्छा प्रकट करने की प्रेरणा करती है। कैनेयी के मन में वह अविद्या का कार्य करती और भरतके हृदय में विद्या रूप में प्रकट होती है। सरस्वती के भी दोनी पक्ष-विद्या और अविद्या-यहाँ स्पष्ट हैं।

कौसल्या के साथ ही माना सुमित्रा, मीता तथा अन्य स्त्रियों जो कैनेयीको समझातो है विद्या हो का कार्य करती है।

माता सुमित्रा लक्ष्मण के बिना भाँगे ही वन-गमन की आज्ञा देती है:-

'जौ पै सीय राम बन जाही । अवय तुम्हार काज कछु नाही <sup>र</sup>॥"

सुमित्राका यह त्याग अद्भुत और अपूर्व है। कौनल्या माता-पिता की आजा की मर्यादा-रक्षा के हेतू राम को वन-गमन की अनुमति देती हैं परन्त् सुभित्रा के लिए ऐसा कोई बन्बन नहीं है। वहाँ तो त्रह मानृहृदय है जो रामप्रेम को जीवन का सर्वस्व मानने वाले प्र को जन्म देना ही मानुत्व की सफलता समझता है:---

"भूरि भाग भाजन भयेह मोहि समेत बलि जाउँ। जी तुम्हरे मन छाँड़ि छलु कीन्ह राम पद ठाउँ। पुत्रवती जुवती जग सोई। रघुर्गत भगतु जासु मृत होई ै॥"

वे राम-प्रेम के कारण लक्ष्मण को अपने साथ परम भाष्यशाली समझ उन्हें राम की निष्काम सेवा का उपदेश देकर बिदा करती है। यह भी उसी विद्या का महान कार्य है जो राम-प्राप्ति की साधक हुआ करनी है।

कौसल्या विवेकशीला है। उन्हें बोध है कि इस विश्वप्रपंच का संचालन विद्याऔर अविद्या के योग से होता है और होता है प्रभुकी इच्छासे ही। फिर हम क्यों किसी की भत्सीना करें कि उसने हमारा काम विगाडा। सुख और दु:ख हमारे कर्म-त्रिपाक का भोग है, कोई उसका निमित्त क्यों न बन जाए। इसी से उनका समाधान हैं ---

"कौसल्या कह दोमु न काहु। करम बिबस दूख सूख छति लाहु॥ कठिन करम गति जान विवाता । जो सुभ अयुभ करम फल दाता ॥ 🗥

१ "दिय सुमिरी सारदा सुदाई। मानस ते मुख पंका माई॥" मानस. अयो० २६६.७ २ वही, ७३ ४। ३ बही, ७४, ७४,१। ४ वही. २८१.३. ४ ।

इस अवसर पर जगज्जननी का कार्य मी विता का ही है। यद्यपि वे स्वर्ष माया का अवतार है और विज्य के महानाटक में सर्वज्यापिनी मायाणिकत वे रूप में कही विद्या तो कही अविद्या का कार्य किया करतो है । विद्या का निवास सदा राम के पास है अतः उसी के अनुरूप उनका कथन हुआ.—

"जिअ बिनु देह नदी बिनु बारी । नैसिन्न नाथ पुरुष बिनु नारी ।।" और अविक समझाए जाने पर कह दिया कि यदि मुझे छोड़ कर वन जाना है तो इस शरीर को निष्प्राण ही समझों। संकेत है कि ब्रह्म और पाया अभिन्न हैं। जब तक प्रविद्या का कार्य प्रारम्भ नहीं होता दोनों को साथ रहना है। समय बाने पर विद्या राम में लीन होगों और अविद्या पृथक् हो प्रभु की लीला में योग देगी। जगज्जननी विद्यारूपिणी होने में ही पराभितत स्वरूपा मानी गयी है। गोस्त्रामों जी ने इस रूप में भी उनका स्मरण किया है। 'विनयपितका' में कहा गया है:—

''ज्ञान अवधेस, गृह गेहिनी भक्ति सुभ तत्र अवनार भूभार हर्ना ।।

इसीलिए सारे देवता उनके कृपा कटाश के अभिलाबी रहते हैं। इस रूप में वे राम से सर्वदा अभिन्न है। उनका दूसरा कर है 'माया सीता' का रूप जो लिलत-नर-लीला में योग देने के लिए प्रमु में पृथक् होकर उनका कार्यसपादन करता है। 'माया सीता' का अर्थ है सीता का वह रूप जो अम में डालने वाला है। रावण राम-विमुख था अतः विद्या माया तो उसके समोप जा नहीं सकती थी। इसी कारण माया का अविद्या रूप उसके समक्ष गया और उसके विनाश का कारण बना। इसके फेर में पडकर रावण को भी खूब नाच नाचना पड़ा। प्रत्यक्ष हो गया कि जो राम के सम्मुख होने बाले जीवोंके लिए अखिल कत्याण-कारिणी है वही रामविमुख के लिए अविद्या हो जाती है। मन्दोदरी ने इस रूप को निश्चर-कुल के लिए पूर्ण अहितकर समझ कर ही रावण से कहा था.—

"तब कुल कमल विपिन दुखदाई। सीता सीत निसा सम आई"।।"

१ शविद्या रूप की चर्चा अन्यत्र है।

२ भानम, अयोठ ६४.७।

३ 'विनय' पइ प्र⊏।

४ 'जातु कृग कटाच सुर चाहत चितव न सोश। राम परार्रावेर रति करति स्वभावहि खोर ॥ भ भानस उत्तर २४।

प्रवासी सुन्दर० ३५.३

अविद्या के रूप में जिन अन्य नारियों के दर्शन होते हैं उनमें प्रमुख हैं मंथरा, सुरसा, लंकिनी और शूर्पणखा। मन्थरा एक विलक्षण नारी पात्र है। जब राम की दासी माया इसे अपना अस्त्र बनाती है तो यह दासी भी चक्रवर्ती राजा दगरथ के राज्य को पलट देने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेती है। जहाँ लौकिक पात्र के रूप में मंथरा के चरित्र में हम नारी-स्वभाव के एक निकृष्टतम रूप का परिचय पाते और किय के मनोवैत्रानिक विश्लेषण के कौशल पर आश्चर्यचिकित होते हैं वहाँ आध्यात्मिक दृष्टि से उसमें अविद्या के प्रवचनापूर्ण रूप का साक्षात्कार कर लेते हैं। परम बुद्धिमती भरत-माता कैकेयी को पथभ्रष्ट करने की क्षमता राममाया की अविद्या में ही हो सकती है। निदान, अविद्या की शिक्त का एक विशेष रूप मन्थरा में प्रकट होती है।

सुरसा और लंकिनी प्रभु की सेवा के मार्ग पर अग्रसर ज्ञानी भवत के समक्ष विद्य रूप में उपस्थित होती है। निरन्तर वृद्धिशील सुग्सा अविद्या के उस तृष्णारूप का प्रतीक है जो अहंकार के साथ यश-लोलुपता के रूप में उत्पन्न हो ज्ञानी के मार्ग में विद्या रूप हो जाती है। पर ज्ञानी जहाँ अहं को त्याग, सकृषित हो उसे 'मार्ड' के रूप में देखता है तो वह भी अवरोधक नहीं रह जाती। तात्पर्य यह कि अविद्या के रूप में मी मानु- शक्त को पहचानना जानी का काम और भिक्त की सफलता में सहायक है। यह तथ्य देवीसूक्त में सन्निहित है जहाँ 'या देवी सर्वभूतेषु मातु- रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमत किया गया है। ज्ञान की दृष्टि हो स्त्रीतत्व मात्रमें माता के दर्शन कर सकती है। यहाँ यह भी दिखाई पढ़ा कि जब 'माई के सम्बोधन से राक्षसी भी अनुकूल हो गई तो कोई कारण नहीं कि कोई मानवी इस रूप में समादृत होने पर भक्त के अनुकूल न हो जाए।

'ज्ञानिनामग्रगण्यं'<sup>3</sup> रूप ज्ञान का प्रवेश मोह के राज्य मे तव तक न हो

१ मार्कपडेय पुराधान्तर्गत देवीस्कत से।

२ "राम काजुकरि फिरि मैं श्रादौ । सीता के सुधि प्रभुहिं सुनावों। तब तुश्र बदन पैठिही श्राई। सत्य कही सीहिं जान दे माई॥"

<sup>&#</sup>x27;मानस', सुन्दर० १.४-५।

२ बदी, बंदना रलोक र

सका जब तक उसने उसकी रक्षिका लंकिनी पर विजय प्राप्त नहीं की। उसका कार्य यहीं देखना था कि मोह के प्रदेश में उसका विरोधी कोई प्रवेश न कर सके। ज्ञानदीपक के प्रसंग में समझाया गया है कि अन्तस् में ज्यास मोहात्धकार को दूर करने वाले ज्ञान-दीपक के जलने पर माया (अविद्या) अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित करती है। कोरा ज्ञानी उसके प्रकाश में बाधक अविद्या पर विजय प्राप्त करने में अभमर्थ ही सा रहता है, परन्तु जिसे राम का बल है, ऐसा प्रभु का विशेष प्रिय भक्त राम के बल से अविद्या को पराजित कर मोह का राज्य भस्मसात् कर देता है। तात्पर्य यह है कि रामप्रेम का आश्रय छकर चलने वाला भक्त नाना रूपों में विघ्न रूप उपस्थित होनेवाली अविद्या को पराजित कर प्रभु की विशेष कुपा का पात्र हो जाता है।

'मानस' के इस अघ्यात्म पक्ष की प्राप्ति सर्वमुलभ नहीं है।

"आवत एहि सर अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आइ न जाई ।।" मे यही सकेत किया गया है। अन्यथा, कथा का लौकिक पक्ष तो हर एक व्यक्ति समझ लेता है।

'मानस' का प्रतिपाद्य है राम के स्वरूप का निरूपण :---

''जेहि महुँ आदि मध्य अवसाना। प्रभु प्रतिपाद्य रामु भगवाना ।।'' का तात्पर्य यही है। वस्तुत वक्ता को समझाना और श्रोता को समझना है कि राम ही ब्रह्म और सीता ही आदिशक्ति है। इसमें किसी प्रकार के संशय का

राम हा ब्रह्म आर साता हा आदिशांक है। इसम किसी प्रकार के संशय का अवसर आते ही, चट वक्ता श्रीता को सचेत करता है कि श्रम में मत पड़ी। राम लौकिक पुरुष मात्र नहीं। यह लोक-लोला तो इनका चरित है। इसी में इनके परम रूप का दर्शन इष्ट होना चाहिए। यह चेतावनी सबसे अधिक पार्वती को दो गई। गोस्वामी जी के मन को राम-रूप में सन्देह था ही नहीं। उसे तो बार-बार यही समझाना था कि राम से अनुराग करे। तत्त्वदर्शी तिकालज्ञ श्रूष्टि याज्ञवल्वय एवं भरद्वाज को भी राम-रूप में सन्देह नहीं था। उन्हें राम-चित्त-चर्चा में लीन हो परमानन्द लाभ करना था। अभिमानग्रन्त गरुड़ का मोह भी सच्चे सन्त काकभुशुंडि के आश्रम में प्रवेश करते ही समाप्त हो गया था और केवल चरित-श्रवण और रसानन्द की कामना शेष रही थी। पार्वती को

१ 'मानस', बाल० ४२.६।

२ वही उत्तर०६०६।

बार-बार चिताया गया कि राम ही अविनाशी ब्रह्म हैं जो लोक-कत्याण हैं लोक-लीला कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि सती के रूप में उन्हें प्रबल सन्देह हुआ था। उसका कारण राम की प्रेरणा एवं सती की सहज् थी। अन्तर्यामी शिव ने इसे समझ कर ही उन्हें भली-भांति सचेत किया

''सुनिह सती तव नारि सुभाछ। संसय अस न घरिय उर काऊ' और समझाया भी कि:—

'सोइ राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति मायाधनी । अवतरेउ अपने भगत हित निज तत्र नित रघुकूलमनी ।।

इतने पर भी सती का संशय दूर न होने पर शकर भगवान् की कहन कि जाकर परीक्षा क्यो नहीं छे छेतीं? सती ने परीक्षा छी। राम के रूप के दर्शन कर भयभीत हो गईं, पित से कपट किया और किया भाषण:—

''कछु न परोछा लीन्हि गोसाई। कीन्ह प्रनामु तुम्हारिहि नाई' शंकर ने प्रण किया। देववाणी सुनकर सती ने उसे जानना चाहा।

सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जान नेद ॥

विस्तु जो सुर हित नर तनु भारी। सोख सरम्य अथा त्रिपुरारी।। खोजे सो कि श्रश्च इव नारी। ग्यान थाम श्रीपित असुरारी॥ समु गिरा पुनि मृषा न होई। सिव सरवग्य जान सब कोई॥ अस संसय मन भयख अपारा। होइन हृदय प्रवोध प्रचारा॥"

१ "सती सी दक्षा समु के देखी। वर उपजा संदेष्ट विसेखी। सकर जगतवंद जगदीसा। सुर नर मुनि सब नावत सीसा॥ तिन्द मृपसुनेदि कीन्द्र परनामा। कदि सञ्चिदानद परधामा॥ भये मगन इदि तासु विलोकी। अजहुँ प्रीति वर भयव विशेषी॥ महा जो व्यापक विराज अज सकल अजीह असेद।

<sup>&#</sup>x27;मानस', बाल० ५४.५— ५५.३।

२ वही, ५५.६।

३ वही, ५५.११—१२।

४ वही, ६०. २।

भगवान् मौन रहे। सवी ने अपनी सहज जडता की समझ लिया। उन्हें आत्मग्लानि हुई :---

"सती हृदय अनुमान किय सब जानेज सरवग्य। कीन्ह कपट मैं सभु सन नारि सहज जड़ अग्ये ॥" सती के सम्बन्ध में कहा गया है:-

'सुमिरत जाहि मिर्ट अज्ञाना । सोइ सरवग्य रामु भगवाना ॥ सती कीन्ह चह तहहुँ दुराऊ । देखहु नारि सुभाव प्रभाऊ ॥"

'नारि सहज जड़ अग्य' यहाँ वह नारिम्बभाव है जो माया के विशेष रूप अविद्या का एक लक्षण है। माया चेतन भी है और जड़ भी। उसकी जड़ता ही के कारण सृष्टि में जड़ता और अनित्यता है। सती इसी जड़ता की प्रतीक है। अत. 'संशयात्मा विनन्यति' के अनुरूप ही संशय-ग्रस्त होकर अपना विनाश करती है। जड़तावश शका करती, असत्य माषण करती, कहना न मान कर पिता के घर जातों, और अन्त में क्रोब कर अपने छरीर को क्षार कर देती है। साथ ही पिता की शाप देकर उनकी भी दुर्गति का कारण बनती है। शंकर की अद्धींगिनी के दोनों रूप-सती एवं पार्वती-भक्ति के क्षेत्र में अत्यधिक महत्त्व के हैं । पार्वती की पूर्व जन्म की पटना विस्मृत नहीं हुई है। हाँ उनके संशय का स्वरूप अवश्य बदल गया है। पूर्वजन्म मे वह राम से विमुख करने वाला-अविद्याजन्य या और अब वह राम के स्वरूप-बोध का हेत् होते से विद्याजन्य है। पार्वती की वस्तुतः सन्देह है ही नहीं। शंकर जी के वचनों से यह स्पष्ट है :---

"धन्य धन्य गिरिराज कुमारी । तुम्ह समान नहि कोउ उपकारी ।। पुछेहु रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनि गंगा।। सुम्ह रघुवीर चरन अनुरागी। कीन्हिस प्रश्न जगत हित लागी।। राम कृपा तें पारबत्ति सपनेहुँ तव मन माहि। सोक मोह सन्देह भ्रम मम विचार कछ नाहि॥ तदिप अमंका कीन्तिह सोई। कहत सुनत सब कर हित होई '॥"

र 'मानस' वाल० ६२। २ वही, ५७. ४.५।

२ इसका विरत्त विश्लेषण दितीय अध्याय में किया गया है।

४ 'मानस', बाल० ११६.६-११७. १।

जिज्ञासा बिना राम-चरित कहा नहीं जा सकता था। पार्वती की विस्तृत जिज्ञासा का उत्तर है—'राम-चरित-मानस'। अस्तु, पार्वती का सगय उनके ही नहीं अखिल लोक के कल्याण का कारण बन जाता है। उनके कारण शंकर के मानस में चिरकाल से प्रतिष्ठिन 'मानस' जगत् के समक्ष प्रकट हो जाता है। उसे प्रकट करने के पूर्व शंकर मगवान् दो दण्ड तक ध्यानमग्न रहते हैं—

''मगन ध्यान रस दण्ड जुग पुनि मन बाहेर कीन्ह। रघुपति चरित महेस तब हरियत बरनइ लीन्ह ै॥''

राम-चरित प्रकट करने के पूर्व घ्यानमग्न रहने का रहस्य निम्नांकित पिक्तियो पर मनन करने से स्पष्ट हो जाता है .—

"व्यापकु ब्रह्म एक अविनासी। सत चेतन घन आनंद रासी।। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी। सकल जीव जग दीन दुखारी।। नाम निरूपन नाम जतन तें। सोउ प्रगटत जिमि मोल रतन तें।।"

पार्वती को सावधानों से सुनकर समझ लेना है कि जो कूटस्य है वही सगुण रूप में प्रत्यक्ष होता है, जैसे रतन से मूल्य। इमीसे कूटस्य के 'ध्यान रस' में मगन रहकर तब शंकर जी उसके व्यक्त स्वरूप की चर्चा में लीन होते हैं। अमूल्य रत्न जब तक मूल्य में परिवर्तित नहीं हो जाता तब तक हमारे सामान्य जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। उसी प्रकार कूटस्य अविनाशी, सिच्चदानन्द ब्रह्म जब तक सगुण रूप में प्रत्यक्ष नहीं होता तब तक हमारे लौकिक एवं आध्यात्मिक जीवन को कष्टिवहींन और सफल नहीं कर सकता। वस्तुत पार्वती की शंका के रूप में वह शंका प्रकट की गई जो उस समय लोक की शंका हो रही थी और कबीरदास जैसे पक्के संत की वाणी के कारण जनता भ्रम में पड़ रही थी वे। उसका समाधान राम-चरित के द्वारा ही हो सकता था। मन, बुद्धि और वाणी से अतक्य राम के स्वरूपका बोध उनके चरिन के दर्शन से ही सम्भव था। इसीसे शंकर भगवान् ने पार्वती को सावधान किया.—

''राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी । मत हमार अस सुनहि सयानी '॥''

१ 'मानस', बाल० ११६।

२ वहीं २७६-८।

३ देखिए पीचे पृ० २, टिप्पणी १।

४ 'मानस' बाल० १२५.३ ।

तात्पर्यं यह कि राम के स्वरूप का बोध करना हो तो पार्वती की शरण में जाना चाहिए। श्रद्धारूप भवानी के बिना 'स्वान्तस्थ' ईश्वर के दर्शन सम्भव नहीं हैं।

निष्कर्प यह कि राम के स्वरूप के वोध का सारा भ्रेय पार्वती को है जिन्हें तुल्रसीदास 'महान्ल माया<sup>र</sup>' कहते हैं। उनके दोनों पक्ष यहाँ प्रत्यक्ष हो जाते हैं। सती अविद्या का और पार्वती विद्या का प्रतीक है।

अविद्या का निकृष्टतम नारी रूप है—प्रमदा। इसी के कुप्रमाव की बतलाते हुए श्रीराम भक्त नारद से कहते हैं :—

''अवगुन मूल सूलप्रद प्रमदा सब दुख खानि। ताते कीन्ह निवारन मुनि मै यह जिय जानि ॥''

इस प्रमग में 'प्रमदा' का अर्थ स्पष्ट हो जाना चाहिए। 'प्र' उपसर्ग जिस शब्द के बादि में रहता है उसमें किसी गुण की विशेषता या प्रधानना का द्योतन करता है, यथा प्राचार्य, प्रवचन, प्रकीप आदि जव्दों का अर्थ क्रमशः प्रकृष्ट आवार्य, विशेष वचन और असाधारण कोष होता है। इसी प्रकार 'प्रमदा' का अर्थ भी समझना चाहिए। 'मद' का अभिप्राय है 'नशा' या 'गर्व'। सामान्यतः शब्दकोश में 'प्रमद्य' का अर्थ 'जिसमें बहुत मद हो' या 'विवेकहीन' प्राप्त होता है और 'प्रमदा' का अर्थ 'क्ष्पवती स्त्री' मिलता है। प्रस्तु प्रत्येक रूपवती स्त्री 'प्रमदा' नहीं कही जा सकती। कम से कम गोस्वामी जी ने जिस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग किया है उस अर्थ में न तो 'जगत जननि अतुलित छवि भारी' और न 'छविखानि', सुन्दरता मरजाद भवानी'' को ही प्रमदा कहा जा सकता है। प्रमदा में मद का होना आवश्यक है। मद कई प्रकार का हो सकता है धन का, बल का, विद्या का अथवा अन्य किसी वस्तु का। प्रभुता का मद प्रसिद्ध हो है। देखना यह है कि नारी किस

१ इसी से 'मानस' के प्रारम्भ में ही उनकी बन्दना की गई है :-'भवानीशकरी वन्दे अद्धाविश्वासक्तियाँ।
याभ्यां विना न पश्यन्ति निद्धाः स्वान्तःस्थमीश्वरम्॥"

२ देखिए पीछे पृष्ठ १७ टिप्पक्षी इ

३ 'मानस', अरख्य ३८।

४ वही, बाता० २५२,२।

५ वही, १०४,८।

मद से आक्रान्त हो सकती है। उसके पास वह कौन सी विभृति है जो पुरुष के

पाम नहीं है ? कहना न होगा कि वह है पुरुष मात्र के अन्तः करण को प्रभावित करने वाली उसकी रूपराणि। इसीसे माया की दुर्धण शक्ति का वर्णन करते हुए उसके मनमोहक रूप को ही उसकी प्रबल शक्ति बतलाया गया है जो बड़े-बड़े 'ज्ञाननिधान' मुनियों को भी अभिभूत कर देती है। नारी के इस शस्त्र के आगे संसार का कोई भी पुरुष अपने को सुरक्षित नहीं समझ सकता । जब भगवान् राम के पिता श्री दशरथ और विरक्त संत नारद भी इसके चक्कर में पड़ गये तब अन्य किसी का कहना ही क्या है ? इसकी दुर्धण शक्ति की विशेषता का वर्णन भगवान् श्रीराम ने इस प्रकार किया है :—

''लिखिमन देखत काम अनीका। रहिंह धीर तिन्ह कै जग लीका।। एहिं के एक परम बल नारी। तेहिं तें उवर सुभट सोड भारी ।।''

स्पष्ट हो गया कि प्रमदा वह नारी है जिसे रूप का मद हो। किसी रूपवती स्त्री में यह मद न होने पर भी यदि कोई पुरुष उसके सौन्दर्य को देख कामोन्मत्त हो उसके मद को चूर्ण करना चाहे तो उसे भी वह 'प्रमदा' हो दिखाई पडेगी। तात्पर्य यह कि नारी में रूप का मद हो अथवा उस पर आरोपित किया जाए, रूप की यही विशेषता नारी को 'प्रमदा' के विशेषण का अधिकारी बनाती है।

हमें विचारपूर्वक सतर्कता से देखना यह है कि 'मानस' के कौन से नारी-पात्र इस कोटि में रखे जा सकते हैं। वस्तुतः इसमें तीन विभिन्न कोटि तथा विपरीत परिस्थिति वाले पात्र दिखलाई पडते हैं। वे हैं कैंकेशी, शूर्णणखा तथा अहत्या। कैंकेशी में प्रमदा का रूप देखना उनका अपमान नहीं हैं। वे पुण्यश्लोक भरत की माता हैं। परन्तु जहाँ तक दशरथ से उनका सम्बन्ध है उन्हें इसी रूप में प्रस्तुत किया गया हैं। ऐसा किया गया है यह प्रत्यक्ष करने के लिए कि नारी के इस रूप को महत्त्व देने से दशरथ ऐसे महापुष्टप का भी अनिष्ट अवश्यमभावी है। मन्थरा कैंकेशी से कहती हैं:—

१ देखिए पीछे पृष्ठ १७ टिप्पणी २।

२ "नारि नयन सर जाहिन लागा। बोर क्रोध तम निश्चि को जागा। लोभ पास जेहि गर न वैंधाया। सो नर तुम्ह समान रहुराया।।" 'मानस', किष्किन्धा, २०.४, ४।

**१ नहीं भरदव, ह***१ ११* **१**२

"नींद बहुत प्रिया सेज नुगई। छलाह न भूप कपट चनुगई।।" बौर

' ''सेवहिं सकल सवित मोहिं नीके । गरिवन भरत मानु कल गी के ॥
+ + +

राजहिं तुम पर प्रेम विमेन्त्री। सर्वात गुभाउ सकर नांद्र देखो ।।

उनत बचनो त्रारा बहुत सर्वादापूर्वक गंकेत कर दिया गणा है कि राजा
कैनेवी में विशेष आसनत है। कांप्यत्रन के प्रगण के उसा। रूप और भी
खुनकर सामने आता है:—

"मॉझ समय मानन्द नृप गयेउ कंकई गेह। गवन निटुरना निकट किये जनु धरि वह गनेह।।

कोप भवन मुनि सकुनेड राक । भयवग अगहड परा न पाक ।।
सुराति वसद बांट् बल जाको। नराति सकल रहाँह करा ताक ।।
सो सुनि निय रिस गयेड मुनाई। देपह काम प्रशान बहाई।।
सूल कुलिस अगि अगवनिहार। ने रिनाय सुमन गर गारे।।
परिणाम होता है:—

"केहि हेतु रानि रिमानि परसर पानि पतिहि नेपार्छ। मानहुँ सरोप भुजंग भाभिनि थिएम भानि निहार्ग।। दोउ बासना रसना दसन बर मरम ठाहर दंपाँ। तुलसी नृपति भवित्रव्यता वस काम कीतृक लेलई॥ बार बार कह राउ मुग्नि मुलोचनि पिक बचनि। कारन भोहि सुनाउ गजगापिन निज कोप कर्ं॥

'सुमुखि' के इस 'काम कौ नुक' के अस में पें हुए राजा उसे प्रमन्त करते की झोंक में यहाँ तक कह बैठते हैं:—

"अनहित तोर प्रिया केहि कीन्हा। केहि दृइ सिर उँ हिजम नह कीन्हा।। केहु केहि रंकिह करवें नरेसू। कह केहि नृपिह निकासचे देसू।। सकौ नोर अरि अमरत मारी। काह कीट बपुरे नर नारी।।

१ 'मानस'. अयो० १३ ६।

र वही, १७ ३, ४।

३ वही, २४-२४%।

४ वही, २४ १ इ-१२, १४।

जानसि मोर सुभाउ बरोरू। मनु तव आनन चंद चकोरू।।
प्रिया प्रान सुत सरबस मोरें। परिजन प्रजा सकल बस तोरें।।
जौ कछु कहाँ कपटु किर तोही। भामिनि राम सपथ सत मोही।।
बिहाँसि माँगु मनभावति बाता। भूषन सजिह मनोहर गाता।।
घरी कुघरी समुझि जिय देखू। बेगि प्रिया परिहरिह कुबेखूँ।।"

प्रजापालक महाराज के ये वचन इसमें कोई सन्देह नहीं रहने देते कि रानी के रूप की आसिवत ने उनके विवेक का अपहरण कर लिया है और इस समय वे अपनी चेतना खो चुके हैं। कैंकेयी के वरदान के प्रहार से वह चेतना लौटती और तब उन्हें अपनी कामासवित की भूल पर पश्चात्ताप होता है:—

> "कवने अवसर का भयेउ गयेउँ नारि बिस्वास । जोगसिद्धि फल समय जिमि जितिह अविद्या नास्रे।।

अब अविद्या रूप कैकेयों के उस मुख को देखने की इच्छा नहीं रह गई जो उनके 'मन चकोर' का 'चंद' या। क्योंकि काम का मूल्य बहुत महँगा पड़ा और 'राम रतन' को खोकर 'नृष पथिक' प्राण-विहीन हो रहा है।

१ 'मानस', अयो० १५'१-म। २ वही ३५.७। और भी
"मुपहु न मिटैगो मेरो मानसिक पिद्धताड।
नारि बस न विचार कोन्हों काज, सोचत राउ॥१॥
तिलक को बोस्यो, दियो वन, चौगुनो चिन चाउ।
हृदय दाहिम ज्यो न विदर्यो समुिक सील सुभाड॥१॥
सीय रधुवर लवन विनु, भय भभिर भगी न आड।
मोहि ब्रिक न परन यातें कौन कठिन कुघाड॥३॥
सुनि सुमंत! कि अनि सुंदर सुवन सहित जिआाउ।
दास तुनसी नतर मोको मरन-अभिय पिश्राड॥४॥

<sup>&#</sup>x27;गीतावली', श्रयो० पद ५७

३ "मोको विशुवद्य विलोकन दीजै। राम लखन मेरी यहै मेंट बिल जाउँ वहाँ मोहिं मिलि लीजै॥ सुनि पितु बनन चरन गहे रम्पुपित भूप श्रंक भिर लीन्हें। श्रजहुं श्रविन विद्रत दरार भिस तेहि अवसर सुधि कीन्हें॥ पुनि सिर नाइ गवन कियो प्रभु मुरिखन मयो भूप न जाग्यो। करम चीर नुग्यिक मारि मानो राम रतन लै भाग्यो॥"

'करम चीर' ने आज अनजाने में अपना दाँव ले निया। मोहिनी के रूपजार में फँस कर नृप 'जिनि बिनु पंख बिहंग बेहालू' की दशा को प्राप्त हुए।

'सुमुखि' कैंकेयी की मबुर मुनकान की आजा में जसावधान राजा राम की शाय कर उसकी चाहें जो इच्छा पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर बैठे। काम की आधी ने आंखों में धूल डालकर दृष्टि की ऐसा दूपित और धूमिल कर दिया कि राम-प्रेमी राजा सामने उपस्थित प्रत्मक्ष अविद्या को न पहचान सके। दशरथ की दशा अत्यन्त जोचनीय एवं करण है। वे ग्लानि से गले जा रहें हैं। प्रश्न हैं, राजा को ग्लानि किस बात की हैं? समस्त प्रसंग से स्पष्ट हैं कि उनकी विषम ग्लानि का मूल कारण राज्याभिषेक के अवसर पर सहर्ष वन-गमन की आजा-पालन करने बाले पुत्र का वियोग नहीं, प्रत्युत वह काम है जिसके वशीभूत हो उन्हें प्राणिपय पुत्र के वियोग में तड़पना पढ़ रहा है। नारी के रूप की पिपासा के कारण हो आज राम के पूनोत स्तेहजल की विरिपिपासा लिए हुए प्राण कण्डगत हो रहे हैं। इसी ग्लानि में गलते हुए वृद्ध महाराज शरीर त्याग देते हैं। इस प्रमंग में प्रत्यक्ष हो जाता है कि जब उन्होंने कैंकेयों को कालावण्य-पृत्रत कामिनी और अपनी कामन्ति का नाधन

दूसरी प्रमदा है रावण की बहन यूर्णजना। उसका चरित्र 'मानम' में अति निकृष्ट एवं प्रमदा के निम्नतम रूप में अफिल किया गया है। पंचवटी में उसके प्रवेश के साथ ही उनकी विशेषताओं का परिचय दे दिया जाता है.—

समझातभी वे पराजित हुए और 'प्रभदा सक दुःम खानि' का कथन चरि-

"सूपनखा राव के बहिनो । दुष्ट हृदय दारन जिस अहिनी ।। पंचवटी सो गई एक बारा । देखि बिकल भई जुगल कुमारा ।। भ्राता पिता पुत्र उरगारी । पुरुष मनोहर निरखत नारी ।। होई बिकल सक मनिह न रोकी । जिमि रिब मिन द्रव रिबहि बिलोकी । रुचिर रूप धरि प्रभु पिह जाई । बोली बचन बहुत मुमुकाई रे ॥"

सैर्पिणी की भाँति कुटिल और कामाग्ति से जलती हुई रुचिर रूपधारिणी राक्षसी राम के समन्न पहुँचती है। कामोन्मत्त भूर्पणका राम और लक्ष्मण से

तार्थ हुआ।

१ इस ग्लानि का मार्मिक वर्णेन 'मानत' एवं 'गोतावली' में है। देखिए 'गीतावली', 'मयो० पद ५६-५६।

२ 'मानस', अर्यय० १०, ३-७।

बारी-बारों से जो कुछ कहती है वह उसकी जड़ प्रकृति के अनुरूप है। परन्तु होना कुछ और ही है। उसके नाक-कान काट लिए जाते है और प्रकारान्तर से रावण को चुनौती दे दी जाती है।

इस सक्षिप्त प्रकरण से स्पष्ट है कि शूर्णणखा में ऐश्वर्य और रूप का मद भरा हुआ है। कहा नहीं जा सकता कि जैलोकिवजयी रावण की बहन स्वय को कितना ऐश्वर्यवान और बलशाली न समझती रही होगी। जिसके दरबार में ब्रह्मा का भी आज्ञा पाकर उपस्थित होना प्रसिद्ध है उसी रावण को भरी सभा में खरी-खोटी मुनाने का वह साधिकार साहस कर सकी थी। काम-रूपिणी वह थी ही। रुचिर रूप घारण कर राम को मोहने का प्रयत्न करने वाली इस स्वैरिणी को रूप का कितना मद था यह तो उसके बचनों से स्पष्ट हो जाता है। वह अपनी तुलना में राम को भी कम रूपवान समझती है और निस्संकोच हो यहाँ तक कह देती है.—

''तुम सम पुरुप न मो सम नारी। येह सँजोग बिधि रचा विचारी।। मम अनुरूप पुरुष जग माही। देखेऊँ खोजि लोक तिहुँ नाही।। ता ते अब लिग रहेउँ कुमारी। मन माना कछु तुम्हिह निहारी।।'''

उसका रूप-दर्प यहाँ प्रत्यक्ष है। राम को देखकर कुछ मन माना है, पूर्ण संतोव अभी भी नही है। रूप और ऐदवर्य के मद के साथ वह काम मद से भी प्रस्त है। उसकी कामोन्मत्तता असदिग्ध है। अतः गूर्णणसा रूप, ऐदवर्य और काम के मद से उन्मत्त, रूप को ही कामतृप्ति का अस्य बनानेवाली प्रमदा है। एक जन्मसिद्ध भीषण संस्कारों से युक्त राक्षसी के अतिरिक्त बन्य किस पात्र मे प्रमदा का यह रूप चरितार्थ किया जा सकता था? वह कपटपूर्वक कामपूर्ति की चेष्टा करती है और उसमें सीता को बाधक देख ईष्या और क्रोधववश उन्हीं का अत करने के लिए टूट पडती है। दण्ड पाने पर प्रतिहिंसा की भावना से जलती हुई पहले खर-दूपण के पास जाती है। उनका विनाश हो चुकने पर रावण के पास पहुँच कर 'तिरिया चरित्र' दिखा, उससे झूठ बोलती और उसे उत्तेजित करती है। यही उसकी सिंपणी-तुल्य दुष्ट हृदय की दारुणता है कि माई के हृदय में भी विष का सचार कर देती है।

इस प्रकार रूप ऐश्वर्य एवं काम के मद से युक्त अवगुणो की पिटारी यह प्रमदा अपनी करनी के फछस्वरूप अपने अनिष्ट के साथ-साथ अपने कुल ही

१. 'मानस' भरएय० १०. =-१०।

नहीं, सम्पूर्ण राक्षस-समाज के विनाश का बीज बोनेवाली दुखवायिनी सिद्ध होती है। इसके चरित्र में 'अवगुन मूळ मूळ प्रद प्रमदा सब दुख खानि,' अक्षरश: चरितार्थ हो जाता है।

शूर्णणखा से भिन्न है जीसरी प्रमदा गौतम पत्नी अहल्या । अहल्या के प्रसंग का महत्व कई दृष्टियों से हैं। यहाँ उसके प्रमदा रूप पर थोड़ा विचार कर लेना है। कथा प्रसिद्ध हैं कि बहल्या एक ऐसी कन्या थी जिसका निर्माण ब्रह्मा ने विशेष रूप में किया था। गौतम को अहल्या ब्रह्मा से पुरस्कार रूप मे प्राप्त हुई थी। उसे प्राप्त न कर सकने के कारण इन्द्र उसके रूप का उपमोग करने का अवसर देखने लगे। एक दिन महर्षि की अनुपस्थिति में उपगुक्त अवसर समझ कर शचीपति ने अहल्या से छल करना चाहा। प्रश्न है, क्या अहल्या ने उसे नही पहचाना ? 'अच्यात्म रामायण' में इसका स्पष्टीकरण नहीं है परन्तु 'वाल्मीकि-रामायण' मे स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि अहल्या ने पहचानते हुए भी, 'अहो देवराज इन्द्र मुझे चाहते हैं ? इस कौनूहरू के वज उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया । तुलसीदास ने कथा का सकेत मात्र 'सकल कथा मुनि कही विसेखीं में कर दिया है। परन्तु 'विनयपत्रिका' में इसका संकेत है कि अहल्या मे पाप-बुद्धि उत्पन्न हो गई थीं। जी हो इतना तो विचारणीय है ही कि क्या उमे यह नहीं सुझा कि महर्षि का सन्व्या-वन्दनादि छोटकर इस प्रकार कटी में छौटना संभव नहीं है ? दोनो पर्व-कथाओं से भी यही जात होता है कि यह पाप उसको कुबुद्धि का ही फल था। अन्यथा, इन्द्र से घोखा खाने पर अहरुया ने स्वयं ही उसे शाप दिया होता और पति से भी उसका छल प्रकट कर दिया होता । 'वाल्मीकि-रामायग' में तो यहाँ तक कहा गया है कि:--

१ नारी निन्दा के प्रकरण में इस आख्यान के दूसरे पन का विवेचन है।

२ भक्ति एव समाज के तेत्र में भी शहस्या का प्रसग विचारखीय है। आगे के अध्यायों में इसका विचार किया गया है।

३ 'बार्ल्म'कि रामायण', बाल० ४८. १४-३३, 'अध्यातम रामायण', बाल० ५ १६-३३।

४ 'इह्याहम रामायखं' १. ५ १६-३३।

प्र 'वारुमीकि रामायण' १.४८, १५-३३।

६ 'साधन हीन दीन निज अध वस सिला गई मुनि नारी।' 'निज अध' का अर्थ है-अपने पाप के कारण अर्थांत जो पाप उसने खयं किया।

"बथाबवीत् सुरश्रेष्ठं कृतार्थेनान्तरात्मना । कृतार्थास्मि सुरथेष्ठ गच्छ बीझिमितः प्रभी ।। आत्मान मां च देवेश सर्वथा रक्ष गौतमात् ।।

उसके इस कृत्य से यह स्पष्ट है कि उसके हृदय में उस समय अपने उस रूप के दर्प की भावना सजग हो गई जिसके लिए देवराज आज अमरावती का अनुपम वैभव त्याग कर तरु-परूलव के कुटीर में चोर की तरह आया है और वह उसकी पाप-वृत्ति की पोषक बन गई। इसी रूप-दर्प के कारण उसकी गणना प्रमदाओं में की गई है। प्रमदा का यह रूप शूर्णणखा की कोटि का नहीं है। इसी लिए यह क्षम्य भी हो सका है, यद्यपि न अहल्या को प्रमु से क्षमा माँगने का अवसर मिला, न उसने कोई साधना ही की ।

प्रमदा के इन रूपों का अवलोकन करने पर यह प्रत्यक्ष हो जाता है कि चाहें पत्नी, चाहें परपत्नी अथवा कोई उच्छू खल स्वैरिणों ही क्यों न हो, अपने रूप का मोह उस नारों के लिए भले ही हानिप्रद न हो, पर उस पुरुष के लिए अवस्य ही हानिप्रद होगा जो उसके रूप की लपेट में आकर पतंगा बन जाता है। शूर्पणखा अति दुष्ट थी और अपने कर्म का फल भोगती रही, परन्तु कैंकेयी के रूप की आसक्ति दशरथ के प्राणों की गाहक बनी और अहल्या की रूपांसक्ति के कारण शर्चीपति को जो भुगतना पड़ा वह सर्वविदित है। इसीसे समझाया गया कि प्रमदा की रूप-छटा में अपने को कभी मत उलझाओ। कामदृष्टि से उस रूप का कोई कैसा भी पतगा क्यों न बने, उसका नाश अवस्यम्भावी है। तो क्या केवल प्रमदा का ही रूप हानिकर है? अन्य नारी का सौन्दर्य सर्वधा हितकर है ? गोस्वामी जो बड़े सजग विचारक है। प्रमदा का नाम हेने के साथ ही तुरन्त इसका भी उत्तर प्रस्तुत कर देते और 'प्रमदा' के साथ नारी के रूप की चकाषीय से भी बचने का आदेश अपने मन को देते हैं —

''दीप सिखा सम जुवित तनु मन जिन होसि पतंग ।'' चाहे जिस रूप में हो, प्रमदा में रूप-सौन्दर्य होता है और होता है वह काम

१ 'बालमीकि रामायख' १ ४८ २०, २१।

२ गोस्वामी जी ने इस कथा की अप्त्यधिक महत्त्व दिया है। इसीसे उनका संकेत है कि अहल्या प्रत्यर हो गई थी। इसका विंस्तृत विवेचन तीसरे अध्याय में किया गया है।

३ 'सानस' अरस्य० ४०।

का उत्तेत्रक । रूप और काम इन्ही दोनों के कारण ही मन को सावधान किया गया और उनसे बचने का उपाय बताया गया है:—

"भजहि राम तजि काम भद करिह सदा सत संग" ॥

'काम भद' के त्याग का सरल उपाय वह सत्संग है जो भक्ति का प्रथम स्रोपान है। उससे काम का नाश और राम की प्राप्ति होती है।

केवल राम से ही काम का विरोध नहीं। उनकी अभिन्न शक्ति सीता से भी उसका विरोध है। जहाँ जगजजननी का आशीर्वाद है वहाँ भी काम नही फटकता । सीता के सम्मुख आते ही गूर्पणखा को भागना पडता है। शूर्पणखा कामवृत्ति की निकुष्टतम प्रतीक है। जहाँ सीता का स्मरण हुआ कि काम की निकृष्ट वित्त समाप्त होती है। जगदम्बा के रूप मे देखते ही किसी नारी का अनुरुतीय और मनमोहक सौन्दर्यभी दर्शक के मन में कामभावना का उत्तेजक न होकर पूज्यभाव और श्रद्धा का उद्वोधक और पोपक वन जाता है। कौन नहीं जानता कि क्या दुर्गा, क्या महाकाली, क्या महालक्ष्मी, सभी का पूर्ण दर्शन पोडशी के रूप में ही होता है ? पोडशी का वह अनुषम रूप कैंसी पुनीत भावना का उदय करता है इसे वही भक्त-हृदय जान सकता है जिसे स्वयं वयो-बद्ध होने पर भी वह घोड़ शो माता के ही रूप में दृष्टिगत होती और वह श्रद्धा से नत हो जाता है। यही नारी का वह रूप है जिसे नारीमात्र में तुलसोदास ने देखा है और जिसे प्रत्येक नारी में देखने से ही हमारे देश, जाति और धर्म का कल्याण है ऐसी उनकी घारणा है। वे परम पवित्र माता के रूप-प्रकाश मे अपनी आत्मा के दर्शन करना जीवन की सफलता समझते थे। इसीसे उन्होने जगज्जननी के रूप का वर्णन भी छविगृह की दीपशिखा के रूप में ही किया है:---

"सुँदरता कहुँ सुँदर करई। छिबगृह दीपसिखा जनु बरई ।।"

रूप की यह दीपशिखा समस्त सौन्दर्य का मूल है इसीलिए इसकी कारि
का साक्षात्कार होने पर भगवान् राम की दशा यह हो जाती है:—

''हृदय सराहत बचनु न आवा<sup>3</sup>।''

तुलसीदास का आदेश भी मृढ और मोहग्रस्त प्राणियों के लिए यही है कि वे इस प्रकाश में अपने हृदय का अन्धकार दूर कर अपने स्वरूप को पहचानें,

१ 'मानस', अरख्य० ४० ।

२ वही, बाल० २३४.७)

३ 'वडी'. २१४.४।

न कि उसमें आसकत हो अपने को कामाम्नि में भस्म करें। पतंगा प्रकाश से लाभ नही उठा पाता। ज्ञानी प्रकाश में जड-चेतन की ग्रन्थि को देख लेता तथा उसके मिथ्यात्व का बोघ प्राप्त कर अपने सहज स्वरूप में स्थित हो जाता है। परम भक्त नारद जब नारी के रूप-प्रकाश में अपनी दृष्टि उज्ज्वल न कर सके तो बेचारे सामान्य प्राणी की विसात ही नया है कि वह अपनी रक्षा कर सके। जो माया नारद के सम्मूख राजकुमारी के रूप में मूर्तिमती हुई थी वहीं तो संसार में पुरुष के सामने अपना रूप-जाल बिछाए हुए है। प्रभु की कृपा होते ही नारद की दृष्टि का आवरण हट गया और उन्होंने देख लिया कि यह रूपराशि तो वास्तव मे जगज्जननी है और है कृपा की मूर्ति जिसके चरणो में प्रणाम कर जीवन सफल किया जा सकता है। अपनी भूल पहचानी और प्रभु से क्षमा-याचना की। इसी प्रकार जिस पर प्रभु की क्पा हो गई उसने देख लिया कि कामिनी के रूप की कान्ति वास्तव में मन के मोहान्धकार को दूर करने और अपना स्वरूप पहचानने के लिए हैन कि उसमें जलकर खाक होने के लिए। 'दीपसिखा' का तालपर्य यही है और प्रमदा के साथ उसका भी उल्लेख यहाँ इसीलिए किया गया है। अन्य स्थानों पर उसकी चर्चा की गई है जो इसे और भी स्पष्ट कर देती है। 'छिबगृह' की दीपशिखा का सकेत हो चुका है। अब दूसरे प्रसंग की 'दीपशिखा' को देखना चाहिए। उसका स्वरूप इस प्रकार स्पष्ट किया गया है ---

"सोहमस्मि इति वृत्ति अर्खंडा । दीपसिखा सोइ परम प्रचंडा ।। आतम अनुभव सुख सुप्रकासा । तब भवमूल भेद भ्रम नासा ।।"

'सोहमस्मि' की वृत्ति ही ज्ञान-दीपक की दीप-शिखा और आत्मस्वरूप के बोध का आनन्द ही उसका प्रकाश है। उस प्रकाश में लक्षित हो जाता है कि जिमे अविद्या-तम के कारण अपने से मिन्न समझता रहा, विश्व का वह अनन्त प्रसार मुझ में ही समाया हुआ है। इस प्रकार 'मव-मूल' भेद बुद्धि नष्ट होती है, मायाकृत दोष—अविवेक—दूर होता और विवेक की प्राप्ति होती है। श्रीराम ने भरत को समझाते हुए कहा है:—

"सुनहु तात माया कृत गुन अरु दोष अनेक। गुन यह उभय न देखिअहि देखिअ सो अविजेक ।"

१ 'मानस', उत्तर० ११७, २।

२ वही ४१

नारी की छिबिभी दीप-शिखा के तुल्य है। रूप की इस दीप-शिखा में किसी बडभागी को ही प्रभुकी कृपा से ज्ञान की दीप-शिखा के दर्शन होते हैं।

आदिशक्ति माया के स्वरूप तथा उसके दोनों भेद—विद्या और अविद्या—पर विचार करने के अनन्तर अब उसके मिनत तथा कृपा रूप का मर्म समझना शेष रहा। स्मरण रहे, जो शक्ति माया है वही भक्ति और वही कृपा भी है। नारी के रूप में उसका यह समन्त्रित रूप देखना किसी सच्ची आंख वाले का काम है। ऐसी वृष्टि प्राप्त होती है गुरु-कृपा से। उससे जिसके वृष्टि-दोप दूर हो दिव्य वृष्टि प्राप्त हो जाती वही राम-चरित के रत्नो को निरख और परख सकता हैं। उन्हीं में से उसे वह नारी-रत्न भी प्राप्त होता है जो शक्ति और मिन्त को दिन्य कान्ति से युक्त और वास्तव में नारी-रूप में माया का ही प्रतिरूप है।

माया और भिवत को अभिन्न समझना विचारकों के लिए तो नहीं, सामान्य-जन के लिए कुछ अटपटा-सा प्रतीत होता है। इसे स्पष्ट करने के लिए काकभृशुंडि-गरुड़-सवाद में माया और भिवत का प्रव्न छेड दिया गया है। गरुड का प्रश्न है:---

"ज्ञानहि भगतिहि अंतर केता। सकल कहहु प्रभु कृपा निकेता ।।"

ज्ञान और भिन्त के भेद को स्पष्ट करने के लिए काकमुशुंडि को माया पर भी विचार करना पड़ा है। माया को समझे बिना दोनो की विशेष-ताएँ समझना सम्भव नहीं है। बतः 'भगतिहि ज्ञानिह निहं कछु भेदा र उभय हरिंह भव संभव खेदा। ।' को समझाते हुए दोनों की विशेषताओं का विश्लेषण किया गया। दोनों के द्वारा भवबन्धन से छुटकारा मिलता है अत. दोनों में कोई भेद नहीं, फिर भी कुछ अन्तर है । यही कि ज्ञान पुरुष-वर्ग का है और भिन्त नारी-वर्ग में आती है। ज्ञान को माया अपने मोह-पाश में फाँस लेती है परन्तु भिन्त पर उसका वश नहीं चलता। नारी,

१ 'मानस' बाल० ४'८।

२ वही, उत्तर० ११४'११।

३ वही, ११४'१३।

४ "नाथ मुनीस कहिं कछ श्रंतर । सावधान सीउ सुन विहंगवर ॥"

नारी के रूप पर मृग्ध नही हुआ करती । इतना ही नही और भी कारण है :--

''माया भगति सुनहु तुम दोऊ । नारि वर्ग जानै सब कोऊ ।।

पुनि रघुबीरहि भगति पियारी। माया खलु नर्तकी बिचारी।।
भगतिहि सानुकूल रघुराया। ता ते तेहि डरपित अति माया।।
राम भगति निरुपम निरुपाधी। बसै जासु उर सदा अबाधी।।
तेहि बिलोकि माया सकुचाई। करिन सकै कछु निज प्रभुताई।।
अस बिचारि जे मुनि विजानी। जाचहि भगति सकल सुख खानी।।

यह रहस्य रघुनाथ कर बेगि न जानै कोइ। जो जानै रघुपति क्रुपा सपनेहुँ मोह न होई।।"

दूसरा कारण यह है कि भिक्त प्रभुकी प्रिया है और माया है नर्तकी। जहाँ पत्नी है वहाँ नर्तकी का क्या काम? अतः जहाँ भिक्त है वहाँ माया का आधिपत्य नहीं होता।

देखना यह है कि भिनत और माया में अभिन्नता होते हुए भी ऐसा

विरोध क्यो दिलाई दे रहा है। यह उलझन सरलता से ही सुलझ जाती है।
भिक्ति भी यदि माया ही है तो जहाँ भिक्ति है वहाँ माया के जाने का प्रश्न ही
नही रहता। माया ही तो भिक्ति है। वास्तव में यह विरोध नही विरोधाभास है। माया उसी प्रकार नर्तकी होते हुए भी पत्नी है जैसे कोई पत्नी
नृत्य-कला में निपुण होने पर नर्तकी भी कहला सकती है। अतः माया का
एक रूप है नर्तकी—अखिल ब्रह्माण्ड के महानृत्य का संचालन करनेवाली, और
दूसरा रूप है भिक्ति—अखिल ब्रह्माण्ड नायक की प्रिया जो नित्य उनके साथ

१ "ज्ञान विराग जोग विज्ञाना। ए सब पुरुष सुनडु हरिजाना।।
पुरुष प्रताप प्रवल सब गाँती। श्रवला श्रवल सहज जब जाती।।
पुरुष त्याग सक नारिहिं जो विरक्त मतिथीर।
न तु कामी विषयावस विमुख जो पद रधुवीर।।
सोड मुनि ज्ञान निधान मृगनयनी विधुमुख निरिख।
विवस होहिं हरिजान नारि विस्त माथा प्रगट।।
इहाँ न पच्छपात कछु राखाँ। वैद पुरान संत मत माखाँ॥
मोह न नारि नारि के रूपा। पन्नगारि यह रीति श्रन्पा॥"

२ वही, ११५३--११६।

रहतो है। वह ऐसी नर्तको नहीं जिसका नाम लेना माया का अपमान करना

है। भिवत के समीप बाने से माया के छरने का रहस्य यही है कि उसके समीप जाते ही माया का नृत्य समाप्त हो जाता है। माया के नृत्य का तात्पर्य पहले स्पष्ट किया जा चुका है। मायाजन्य मोहादि विकारों की सिक्रयता ही माया का नृत्य है। भिवत के क्षेत्र में इनका प्रवेश नहीं है। इसीलिए कहा गया कि भिवत के सामने माया का नृत्य नहीं हो सकता। भिवत में राम की सम्मुखता रहती है। वहाँ ये सिक्रय नहीं हो सकते। सिक्रय होते हैं वहाँ जहाँ राम से विमुखता है। भिवत तो प्रभु के चरणो में प्रेम का वह अविचल छप है जो इन विकारों से पूर्ण रहित होता है। जहाँ भिवत है वहाँ राम है। राम के साथ अभिन्न रूप में स्थित रहने के कारण यदि भिवत को पत्नी कहा गया तो रामिवमुख प्राणियों को नाना भाँति नचाने वाली माया को नर्तकी कहना उचित ही है। नर्तकी प्रभु की कीड़ा या विनोद का साधन मात्र है। यह जगज्जाल ही उनकी कीड़ा है। पत्नी और नर्तकी के रूपक का यही रहस्य है।

राजा राम के दरबार में नर्तकों की कल्पना कितपय लोगों को अनुचित लग सकती है। परन्तु नर्तकों कोई स्थूल शरीरधारी पात्र नहीं है, माया शक्ति को विशिष्ट प्रिक्रियों का खांतक एक प्रतीक मात्र है। दूसरे, यह नर्तकों रामदरबार में तो प्रविष्ट हो ही नहीं सकती क्योंकि वहाँ पराभक्ति स्वरूप जगज्जननी विराजमान रहती है। जहाँ माया भिनत रूप में स्थित है वहाँ उसका नर्तकों रूप क्रियाशील नहीं होता। उसका कार्यक्षेत्र रामदरबार का प्रागण नहीं, मानवमात्र का मनोराज्य है जहाँ उसके परिवार की क्रीडा होती रहती है। बस जहाँ विद्यामाया का क्रिपा रूप क्रियाशील हुआ कि भक्ति का आविर्भाव हुआ और माया (अविद्या) का तिरोभाव हो गया। उसका इन्द्रजाल प्राणी की समझ में आ गया, उसके नृत्य का अन्त हो गया। अब माया के स्थान पर मिक्त आसीन हो गई। इसीलिए समझाया भैया है.—

"अस बिचार जे मुनि बिज्ञानो । जाचिह भगति सकल सुख खानी ॥"<sup>3</sup>

१ देखिए, पृ० १४, १६ ।

र नतेकी अविद्या माया है। सीता आदिशक्ति महामाया।

३ देखिए, पीले एड ४४ टिपाणी ४

विज्ञानी मुनि इसीसे भक्ति की कामना करते हैं। पर इस रहस्य को हरएक नहीं समझ पाता। इसीलिए कहा गया है:—

"यह रहस्य रघुनाथ कर वेगि न जानै कोई।।"

रहस्य यही है कि राम अपनी लीला के लिए माया को प्रेरित कर सृष्टि की रचना में संलग्न करते हैं और उसके द्वारा जीव को बन्धन में डाल कभी अपने सम्मुख तो कभी विमुख किया करते हैं। इसी को कोई समझ नहीं पाता कि प्रभु की दासी ही चक्कर में डाले हुए हैं और जीव ज्योंही प्रभु को ओर उन्मुख हुआ कि वह अपना जाल समेट लेती है और जीव बन्धन-मुक्त हो जाता है। वह इसे जान ले तो स्वप्न में भी मोहग्रस्त न हो। जिन पर प्रभु की कृपा हो जाती है वे इसे पहचान लेते और मोह का त्याग कर भक्ति में लीन हो जाते हैं।

वस्तुत माया और भिवत एक ही शिवत के दो पक्ष है। त्रिगुणारिमका माया जब विशेष गुणों के विशेष सयोग का रूप घारण करती तब नर्तकों का कार्य करती और अन्य विशेष सयोग का रूप घारण करते पर भिवत का कार्य करती है। इसीलिए वही शिक्त माया और भिक्त तथा नारों भी है। वह क्या नहीं और कहाँ नहीं है? ब्रह्म की अभिन्न शिक्त होने से वह भी सर्वन्यापिनी है।

सारांश यह कि जगत् की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण आदि-शक्ति माया राम के सकेत पर कभी नर्तको तो कभी भिक्त का रूप ग्रहण कर उनकी आजा का पालन करती हैं। इसीलिए उसे दासी भी कहा गया है। वही त्रिगुणों के बल से मृष्टि संचालन करती और विश्व-प्रपंच में कभी विद्या तो कभी अविद्या का कार्य करती है। इसी रूप में वह जीवो पर व्यापती और उन्हें भव-सागर में घुमाते हुए प्रभु के सम्मुख और विमुख किया करती हैं। उनमें से प्रभु के नाम का सहारा और सद्गुरु के चरणों की शरण गहने वालों का बेडा पार हो जाता हैं। अन्य उसी में डूबते-उतराते रह जाते हैं। इस प्रकार माया विविध रूपों में प्रतिभासित होती और नारो भी माया का एक रूप होने से कभी न कभी इन सभी रूपों में पुरुष को दिखाई देती है तथा उसके साथ वह भी भव-सागर में चक्कर रुगाती रहतो है। पुरुष का उद्धार

१ 'मानस', उत्तर ११६।

२ 'सो दासो रघुवीर कै'-नदी उत्तर० ७१।

तभी होता है जब वह नारी में माया का केवल दिव्य रूप देखता है। प्रश्न है, किस प्रकार वह नारी को इस रूप में देखने की दृष्टि प्राप्त करे कि उसका

छोक भी बने और परलोक भी सुघरे। यहाँ भी वही माया उसकी सहायिका होती हैं। पर अब वह दूसरे ही रूप में उसके पास आती है। उसके द्वारा प्रभु की प्राप्ति में सहायक ज्ञान एवं भिक्त दोनों ही मनुष्यों को प्राप्त हो सकते है। 'मानुस तन' को सार्थक करने वाली यह शक्ति है—

प्रभुकी कृपा।

भव-जाल से छुडानेवाली इस कृपा की याचना सभी करते हैं और सभी के यहाँ इसका महत्त्व है पर वह कैमे प्राप्त होती है, इसमें मतैक्य नहीं है। इसके लिए मार्जार-किशोर और किप-किशोर का उदाहरण दिया जाता है। मार्जार-किशोर के उदाहरण द्वारा समझाया जाता है कि प्रयत्न भक्त की ओर से नहीं होता। भगवान् द्वारा अनायास ही भक्ति का उद्रेक किया जाता है। दूसरे के अनुसार कृषा अनायास नहीं, भक्त के प्रयत्न से होती है और जो किप-किशोर की भौति भगवान् की शरण पकड़े रहता है उसका पोषण वे करते रहते है।

उनके विचार में तो ज्ञानमार्ग का मूल भी श्रद्धा ही है, जो हरिकृपा से प्राप्त होती है। भिवत के क्षेत्र में तो इसके बिना प्रवेश असम्भव है। भवत को आदि से अन्त तक एक मात्र कृषा का अवलम्ब रहता है। ज्ञानी प्रभु का आश्रय ले विवेक के वल पर अग्रसर होता है पर भवत आँखें बन्द कर सभी कुछ उन्हीं पर छोड़ देता है। दोनों को स्थिति की भिन्नता का बोध भगवान राम

ने नारद को कराया है । उनके कथन 'जनहि मोर बल निज बल ताही' मे

भक्त-शिरोमणि तुलसीदास की दृष्टि में भी कृपा का अत्यधिक महत्त्व है।

१ ज्ञान-दोपक के प्रसंग में कहा गया है :---

<sup>&#</sup>x27;'सारिशक श्रद्धा घेनु सुदाई। जो दरि कृपा हृदय यस श्राई॥'' 'मानस', उत्तर० ११६.६।

अधीत मुनि तीहि कही सह रोखा। भजहिं जे मोहि तिन्न सकल भरोसा। करी सदा तिन्ह के रखवारी। जिमि बालकहि राखि महतारी॥ गह सिसु वच्छ अनल अहि धाई। तह राखे जननी अरगाई॥ प्रोढ़ मए तेहि सुत पितु माता। प्रीति करै नहिं वाछिल बाता॥ मोरें प्रीढ़ तन्य सम सानी बालक सुत सम दास अमानी

कृपा का मूल तस्व समाविष्ट है। रक्षा करनी है मोह की सेना से, जिसमें सर्वाधिक दाइण है— माया रूपी नारी। उस पर विजय प्राप्त करने के लिए ज्ञानी अपने बल से प्रयत्नशील होता है, पर भक्त को भगवान् का बल रहता है। वह बल है उनकी कृपा का ही। भक्त-हृदय में कृपा के भिक्त-रूप में आविर्भूत होने पर वहाँ माया नर्तकी का आधिपत्य समाप्त हो जाता और उसकी प्रबल सेना निष्क्रिय हो जाती है। बड़े से बड़े पापी को प्रभु की शरण में जाने का साहस कृपा ही प्रदान करती है। उसकी महिमा यह है कि संसार के व्यवहार के प्रतिकृत, भक्त अपने पापो का कच्चा चिट्ठा खोलकर ही नहीं, बढ़ा-चढ़ा-कर भगवान् के सामने रखता और परित्राण की याचना करता है। उसे जात है कि प्रभु की अनोखी कृपा पापियों को खोज में रहा करती है। यह कृपा किस प्रकार प्राप्त होती है, इसे भी देख लेना चाहिए। 'विनय-पत्रिका' में कहा गया है —

"नाथ कृपा ही को पंथ चितवत दीन ही दिन राति। होइ धौ केहि काल दीनदयालु जानि न जाति।। सुगुन, ज्ञान, विराग, भगति मुसाधनिन की पाँति। भजे बिकल बिलोकि किल अघ-अवगुनिन की थाति।। अति अनीति कुरीति भइ भुइँ तरिन हूँ तें ताति। जाउँ कहँ बिल जाउँ? कहूँ नृठाउँ मित अकुलाति।। आप सहित न आपनो कोउ, बाप! कठिन कुभाँति। स्यामघन सोचिए तुलसी सालि सफल सुखाति।।"

यहाँ कृपा की प्रतीक्षा है, प्रयत्न नहीं। किल्युग के भय से सब साधन भाग गए है। अतः केवल पापों और अवगुणों की याती लेकर दीन और असहाय भक्त भगवान् को उस कृपा की आशा में बैठा है जिसका परिचय वे नारद मुनि को दे चुके हैं। 'अनल' और 'अहि' को ओर जाते हुए बालक की 'रखवारी'

जनहि मोर दल निज बल ताही। दुहुँ कहुँ काम क्रोध रिपु श्राही।।
येद विचार पंडित मोहि भजहीं। पायहु ज्ञान भगति नहिं तजहीं॥
काम क्रोध लोभादि मद प्रवल मोह कै धारि॥
तिन्द मद श्रति दाल्या दुखद माया रूपी नारि॥
वही, अरख्य ३६. ४-१०, ३७।

माता जिस स्नेह से करती है उसी स्नेह से तो भक्त की रक्षा करने का वचन राम का है? शिशु में प्रयत्न की क्षमता ही कहाँ? वह मातृहृदय का सहज वात्सल्य है जो बालक के पीछे-पीछे माता को दौड़ाया करता है। क्रपा का यह रूप प्रथम प्रकार के मत के अनुरूप है। दूसरे प्रकार की भावना निम्ना-कित पद में ज्यक्त की गई है।

''हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हों ।''

यहाँ बतलाया गया है कि प्रभु के अनुग्रह से मानव-तन मिला। श्रुति-विदित अनेक उपाय तथा सभी देवताओं के होते हुए भी मोह-पाश छूटना

सम्भव नहीं है। विषय-वारि में लिप्त मन-मीन की उससे मुक्ति बिना ये सब साधन व्यर्थ है। हरिकृपा से साधन-धाम गरीर मिला पर मुक्ति शरीर की नहीं, उसकी चाहिए जो शरीर, पंचेन्द्रियों, मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार से युक्त उन्हीं के द्वारा संचालित होता हुआ इस बन्धन में जकडा हुआ है। श्रुतिविदित साधन एवं समस्त देवता भी उसे बन्धन-मुक्त नहीं कर सकते क्योंकि बन्धन छोड़ने में वहीं समर्थ हो सकता है जो बॉधने वाला होने के कारण उसके खोलने की कला से परिचित हो। अत. राम से प्रार्थना की जाती है.——

''कृपा डोरि बंसी पद अंकुस परम प्रेम मृदु चारो । एहि बिधि वेधि हरहु मेरो दुख कौतुक राम तिहारो <sup>उ</sup>॥''

क्योंकि,

१ "हरि तुम बहुत श्रमुग्रह कीन्हों।
साधन-धाम विवृध दुरलम तनु, मोहि कृपा करि दीन्हों।
कोटिहुँ मुख कहि आत न प्रमु के पक-पक उपकार।
तदि नाथ कछु और माँगिहों दीनै परम उदार।।
विषय-वारि मन मीन भिन्न निहं होत कबहुँ पल एक।
तातें सहीं विपति श्रति दाशन, जनमत नोनि श्रमेकः।।
कृपा दोरि, वनसी पद-श्रकुस परमप्रेम शृदु चारो।
यह विधि विध हरदु मेरो दुख, कौतुक राम तिहारो।।

हैं स्नुति विदित उपाय सकल सुर केहि-केहि दौन निहोरै। तुलसिदास यहि जीव मोह-रज़ु जोह गांध्यो सोह छोरै॥'?

<sup>&#</sup>x27;विनय०' पद १०२

२ वह मुक्त होगा मन की मुक्ति से । क्योंकि 'मन एव मनुष्याणां कारयां बन्ध-मोद्धयोः ।' २ वही, पद १०२ '

"तुलसिदास यह जीव मोह-रजु जोइ बॉधै सोइ छोरे"।।"

बन्धन में बाँधने वाली माया ही बन्धन छोड सकती है, प्रभु नहीं। वे किसे बन्धन में बाँधते हैं? संसार में अवतरित होने पर वे स्वय योगमाया से वैंघे रहते हैं। फिर भी माया से छुड़ाने के लिए प्रार्थना नहीं की जाती। नयों कि उसने छुड़ाने की नीयत से नहीं बाँधा है। इसके लिए प्रार्थना उससे की जाती है, माया जिसके सकेत पर नाचने वाली उसकी दासी है। अतः भक्त की प्रार्थना है कि हे हरि! 'विषय-बारि' में लिप्त परवश मन-मीन को बरबस उससे बाहर निकाल फेंकने का कार्य अपनी कृपा को सौंपिए। मन में आपने चरणों का प्रेम उत्पन्न कर मृदु चारे के लोभ में फैंसा कर विषय-जल से मुक्त करने की सामर्थ्य उसी में है। कहा गया है—'जोइ बाँघे सोइ छोरें' और बाँघने वाली माया तथा छुड़ाने वाली कृपा बतलाई गई हैं। तात्पर्य यही हुआ कि माया ना ही एक रूप कृपा भी है। दोनो उसी प्रकार अभिन्न है जैसे माया और भिन्ता। ये प्रभु को शक्ति के ही विविध रूप हैं।

शेष यह रहा कि यह कृपा हमारे प्रयत्न से प्राप्त होती है या स्वत भगवान् की ओर से हमारे परित्राण के लिए भेजी जाती हैं। यहाँ बतलाया गया है कि यदि प्रभु की इच्छा से ही प्राप्त होती तो यह टेर न लगानी पड़ती कि तुम्हारे अनुग्रह से प्राप्त समस्त साधन बिफल हो रहे हैं। अब स्वय बन्धन मे बाँधने वाली को ही आजा दो कि आकर इस 'मोह रजु' को छोड़े। निष्कर्ष रूप में दो बातें प्रत्यक्ष है। प्रथम यह कि बन्धन कृपा रूपी माया ही से छूटता है और दूसरी यह कि कृपा उनकी ओर से होती अवस्य है पर जब तक हमारी ओर से प्रयत्न नहीं होता वह पूर्णता को प्राप्त नहीं होती और हमारा उद्धार नहीं होता।

कृपा की आवश्यकता केवल भिक्त के उद्रेक के लिए नहीं है। सगुण-रूप की प्राप्ति के पश्चात् भी भक्त कृपा ही का सहारा लेकर आगे बढता है। उसकी विनय है:—

> ''माधव अब न द्रवहु केहि लेखे ? प्रनतपाल पन तोर, मोर पन जिअउँ कमल पद देखे।। जब लगि मै न दीन, दयालु तै, मैं न दास, तै स्वामी। तब लगि जो दुख सहेउँ कहेउँ नहिं, जद्यपि अन्तरजामी।।

र 'विनय° पद १०२।

तू उदार, में कृपन, पितत में, तै पुनीत स्नुति गावे। बहुत नात रघुनाथ तोहिं मोहिं, अब न तजे बिन आवे।। जनक-जनिन, गुरु वंधु सुहृद पित, सब प्रकार हितकारी। हैत रूप तम कूप परौ निहं अस कछु जतन बिचारी।। सुनु अदभ्र-करुना, बारिज-लोचन, मोचन-भय भारी। तुलसिदास प्रभु तव प्रकास बिनु संसय टरैन टारी।।"

भक्त की प्रार्थना है कि अविद्या माया द्वैत-तम-कूप मे डाले हुए है। प्रभु के प्रकाश बिना अंबकार-जन्य सशय मिट नहीं सकता। ध्यान देने की बात यही है कि एक ओर तो वह अपने अनेक नाते भगवान से मानता है (जो द्वैत में ही सम्भव है ) और उन्ही के आधार पर कृपा की याचना करता है, दूसरी ओर कृपा इसलिए चाहता है कि हैत का अन्त हो, अद्वैत की प्राप्ति हो। उक्ति अटपटी, पर मर्मपूर्ण है। कृपा की कामना अविद्याजन्य अंधकार की समाप्ति के लिए की गई है, जिससे द्वैतबुद्धिजन्य सम्बन्धों की अनुभृति का तिरोभाव हो और प्रभ के प्रकाश में संगयोच्छेद हो जाने पर सहज स्वरूप का बोध हो जाए। विशेषता यहाँ यह है कि राजा राम के दरबार मे 'विनय-पत्रिका' पेश करते हुए यह प्रार्थना की जातो है श्रीकृष्ण से । इससे तो यही प्रमाणित होता है कि जो राम है वही कृष्ण **है** और इसी समय ही कृष्ण रूप में भी विराजमान है, कुछ एक युग के बाद कृष्ण रूप घारण नही करेंगे<sup>रे</sup>। निदान विनतो की जाती है कि हे माधव ! तुम मेरा द्वैतभाव क्यो नहीं नष्ट करते? इतनातो अनुभव हो गया कि तुम और राम एक हो पर यह अनुभव क्यो नही हो जाता कि मैं भी तुमसे भिन्न नहीं ? इस अभिन्नता की अनुभृति भी तुम्हारी कृपा से ही संभव है, अत. द्रवी भत क्यो नहीं होते ?

रामकृपा से अद्वैत की प्राप्ति का उल्लेख अन्यत्र सरस और सूत्र रूप में महैर्षि वाल्मीकि के इन बचनों में भी किया गया है .——

१ 'विनय०' पद ११३।

२ इस पकता की सच्ची अनुभूति तुलसी के समान बिरले ही रामभक्त करते होंगे। अधिकांरा इसे जानकर भी भानने को तैयार नहीं होते। ऐसे विचार से सम्प्रदाय-बाद की कट्टरवा सरलवा से समास हो जाती है।

"सो जानइ जेहि देह जनाई। जानत तुम्हिह तुम्हड होइ जाई"।।"

निष्कर्ष यह कि भगवत् प्राप्ति के अनंतर सगुण से आगे बढ़कर ज्योति-स्वरूप निर्मुण की अनुभूति के लिये भी प्रभु-कृपा आवश्यक है। 'सोऽहमस्मि' वृत्ति का प्रकाश ही 'आतम अनुभव' का प्रकाश है जिसे यहाँ प्रभु का प्रकाश कहा गया है।

कृपा का 'अकारण' होना भी उसकी एक विशेषता है। 'विनय-पत्रिका' का एक पद है:---

"ऐसे राम दीन हितकारी।
अति कोमल करनानिधान बिनु कारन पर उपकारी।।
+ + +
कहँ लगि कहौ दीन अगनित जिन्हकी तम बिपति निवारी।

कहेँ लगि कहाँ दीन अगनित जिन्हकी तुम बिपति निवारी । कलिमल ग्रसित दास तुलसी पर काहे कृपा बिसारी ।।"

चडार के लिए जितने और जिस प्रकार के कमों के साधन की आवश्यकता है उनके बिना किए ही राम कृपालु हो जाते है, यही उनकी अकारण कृपा है। उक्त पद में परिगणित कृपापात्र—अहत्या, जटायु, निपाद, शवर्ग और सुग्रीव, कोई भी अपनी करनी के बलपर कृपा-भाजन नहीं बने। कहा जा सकता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, राम की सेवा कां, उनसे प्रेम किया। मान लिया जाए कि सबने प्रेम किया, उन राक्षसों ने भी प्रेम किया जिन्हे प्रभु ने अपना धाम दिया, परन्तु गौतम-परनी अहत्या ने क्या किया? गोस्वामी जी ने बात्मीकीय अथवा अध्यात्म रामायण की भाँति अहत्या को तपस्या करते नहीं दिखलाया है। इसी भ्रम को दूर करने के लिए उपर्युक्त पद में स्पष्ट कर दिया गया है:—

''साधन-होन दीन निज अघ बस सिला भई मुनि नारी<sup>3</sup>॥''

शिला में परिवर्तित हो जाने पर कोई भी साधन सभव नहीं था। इसी-लिए अहल्या-उद्धार के अवसर पर तुलसीदास ने अपने शठ मन को इस प्रकार प्रभु की अकारण दयालुता का स्मरण दिलाया है :—

१ 'मानस', अयो० १२६'३।

२ सम्पूर्णं पद के लिये देखिए 'विनय " पद १६६।

**१ व**दी।

"अस प्रभु दीन बंधु हरि कारन रहित दयाल। तुलसिदास सठ तेहि मजु छाड़ि कपट जंजाले ॥"

भक्ति में आदि से अत तक कृपा का महत्त्व है और कृपा को अकारण ही समझना चाहिए। कारण, कृपा अमूल्य है। बडे से बड़े साधन द्वारा भी उसका मूल्य चुकाया नहीं जा सकता। उसके अकारण होने का रहस्य यह है कि विश्व की छोड़ा में माया द्वारा बचन और मुक्ति का क्रम निरतर चलना है। अतः जीव द्वारा किया गया प्रयत्न अपर्यात होने पर भी प्रभु को कृपा करनी ही है। उनका यह स्वभाव है जो छूट नहीं सकता। इसी भरोंसे पर ही भक्त पूर्ण विश्वास के साथ कहता है:—

'है तुलिसिहि परतीति एक प्रभु मूरित क्रपामई है ।''

हमी कृपा के कारण मिलतमार्ग सरल और ज्ञानमार्ग किन जान पड़ता है। ज्ञानी पर कृपा होने से उसमें श्रद्धा उत्पन्त होती और वह अपने ज्ञान के बल पर आगे बढ़ता है। प्रभु को उसकी चिन्ता नहीं रहती। क्षुरधारमुत्य ज्ञानपथ पर गिरते-पड़ते घुणाक्षरन्याय से यदि उसने कभी ज्ञान-दोपक जला भी लिया तो साया श्रद्धि-सिद्धि के रूप में अनेक विध्न उपस्थित करके उसे बुझाने में सफल हो जाती है। परन्तु भक्त को कृपा आद्योपान्त सहारा देती और बगवर मार्गच्युत होने से बचाती रहती है। उसे अपना नहीं, कृपा का बल होता है। भगवान् ने स्वय ही सगुण भक्तों के लिए कह दिया है कि जिस प्रकार माता बालक की रक्षा करने में प्रयत्नशील रहती और उसे कभी अपने से विलग नहीं करना चाहती उसी प्रकार में भी भक्तों की रक्षा में तत्पर रहता हूँ । कृपा की डोरी सदैव भक्त को भगवान् के समीप बनाए रखती है। इसी के फलस्वरूप उसके मन में निरंतर उनका ब्यान, नेत्रों में उनकी छिव और हृदय में उनका प्रेम बसा रहता है और क्षण भर के लिए उनका वियोग उसे सहा नहीं होता।

१ 'मानस' बाल० २१६।

२ 'एक बानि करनानिधान की। सो प्रिय जाके गति न आन की॥''

वही, ऋर्यय० ३°८।

३ 'विनय॰' १७०। राम को एक और 'माया मानुव' और दूसरी ओर कृपा-मूर्ति कहा गया है। ठीक ही है, क्योंकि माया ही कृपा भी है।

४ देखिए, १४ ४८

इसमें सन्देह के लिए अवकाश नहीं रह गया कि मिनत की प्रेरणा से छेकर अद्वैत की प्राप्ति तक हर क्षण कृपा आवश्यक हैं और होती है वह राम की इच्छा से ही। विद्या माया ही कृपा के रूप में जीव को बन्धन मुक्त कर उनके सम्मुख किया करती है। साराश यह कि आदि शक्ति माया ही भक्ति और वहीं कृपा भी है।

माया के एक विशेष रूप—'राक्षसी माया' पर भी कुछ विचार कर लेता शेष हैं। 'मानस' तथा अन्यत्र अनेक स्थलों पर निशासरी माया का उल्लेख है। 'मानस' के लंकाकाण्ड में तो इसका अद्भुत पराक्रम दिखाई पडता है। यह विविध रूपों में प्रकट होती हैं। रावण अपनी माया से यती का रूप धारण करता और मारीच 'माया मृग' बनता है। युद्ध के समय यह माया भीषण खेल खेलती है। कभी बाकाश से दिधर, अस्थि, मास, विष्ठा आदि पदार्थों की वर्षा होतो और कभी अन्य कोई कौतुक उपस्थित हो जाता है।

"असं किह चला रिचिसि मण माया। सर मंदिर वर वाग बनाया॥
माहत सुत देखा सुभ काश्रम। मुनिहिं वृक्ति कल पिथौं जाह श्रम।।
राच्छ्रस कपः वस तह सोहा। मायापति दूर्ताह चह मोहा।।
जाइ पवनसुत नायल माथा। लाग सो कह राम गुन गाथा।।
होत महा रन रावन रामिह। जितहहि रामु न ससय या मिह।।
इहाँ मए मैं देखी भाई। ज्ञान दृष्टि बलु मोहि क्रिधिकाई॥
माँगा जल तेहि दीन्द्र कमंडल। कह किप निह अधाउँ थोरे जल॥
सेर मज्जन किर श्रातुर श्रावह। दीचा देखें ज्ञान जेहि पावह॥

सर पैठत कपि पद गहा मकरी तन श्रकुलान। मारी सो घरि दिव्य तनु चली गगन चढ़ि जान।।''

१ ''जासु प्रवल माया वस सिव विरचि वड़ छोट।

ताहि देखावै निसिचर निज माया मित खोट॥

नम चढ वरसै विपुल झगारा। मिह तें प्रगट होहि जलधारा॥

नाना भाँति पिसाच पिसाची। मारु काडु धुनि बोलहि नाची॥

विष्टा पूय रुचिर काच हाडा। बरसै कवर्डु उपल वढु छाड़ा॥

वर्षि धूरि कोन्हेसि खँधियारा। स्क न खापन हाथ पसारा॥

कपि अञ्जलाने माया देखें। सब कर मरन बना पहि लेखें॥''

'भानस' लंका० धरे, धर-रे-ध।

रावण और मेधनाद लड़ते-लडते आकाश में उड़ आते और कभी-कभी वहीं अहश्य भी हो जाते हैं। दशानन अनेक रूप घारण कर किप-सेना में हाहाकार मचा देता हैं। इतना ही नहीं, इसका प्रयोग वह स्वयं राम पर भी आक्रमण करने के लिए करता है। कहों उन्हें असंख्य सर्प घेर लेते हैं तो कहीं वे अनेक हनुमानों से घिरे हुए दिखलाई पड़ते हैं। यह रावण की माया शक्ति की प्रबलता है कि वह अनेक हनुमान उत्पन्न कर देता है जो राम पर ही प्रहार करने लगते हैं। बड़ा विलक्षण दृश्य उपस्थित हो जाता है

"युनि रञ्चपति से जुसै लागा। सर छाड़ होइ लागहिं नागा।। व्याल पास वस भयंड खरारी। स्ववस अनंत एक अविकारी॥"

'मानस', लंका० ७२.१०-११

"जब कीन्द तेहि पालक । भए प्रगट जंतु प्रचड ॥ वेताल भूत पिसाच । कर घरें धनु नाराच ॥ जोगिन गहें करवाल । एक हाथ मनुज कपाल ॥ कर सख सोनित पान । नाचिह करहिं बहु गान ॥ धरु मारु बोलिई घोर । रिह पूरि धुनि चहुं कोर ॥ मुख बाह धाविं खान । तेव लगे कीस परान ॥ चहुँ जाहिं मरकट भागि । तहुँ बरत देखिं झागि ॥ भए विकल बानर भाला । पुनि लाग वरवह बालु ॥ जहुँ तहुँ थिकृत करि कीस । गजेंड बहुरि दससीस ॥ लिख्नम कपीस समेत । भए सकल बीर अचेत ॥ हा राम हा रघुनाथ । कहिं सुभट मींबहिं हाथ ॥

वदी, १००'१-११

१ वही, लंका ५०'३, ७२, ७५.११, ६४. ४-७। २ वही, ६५ १-१२।

इ वहीं, ७२-१०-१३।

४ "प्रगटेसि निपुल इनुमान । भाए गहें पाणान ॥ तिन्द राम घेरे जार । चहुँ दिसि बरूथ बनार ॥ मारहु धरहु जिन जार । कटकटी पूछ उठार ॥ दस दिसि लगूर निराज । तेहि मध्य कोसलराज ॥ तेहि मध्य कोसलराज मुन्दर स्थाम तन सोभा लही । जनु इंद्र-थनुष अनेक की वर वारि दुंग तमालही ॥" समी यहाँ तक कि अनन्तावतार रूक्ष्मण भी भ्रम मे पड़ जाते हैं। राक्षसं माया की यह पराकाष्टा दर्शनीय है:—

> "सहो न जाय किपन्ह कै मारी। तब रावन माया विस्तारी।। सो माया रघुवीरिह बाँची। लिक्डमनु किपन्ह सो मानी साँची।। देखी किपन्ह निसाचर अनी। अनुज सिहत बहु कोसल धनी।।

छन्द—बहु राम लिछमन देखि मरकट भालु मन अति अपडरे। जनु चित्र लिखित समेत लिछमन जहुँ सो तहुँ चितवहि खरे॥"

राक्षसी माया का रहस्य स्पष्ट है। माया शक्ति के दो रूप हैं-विद्या और अविद्या। माया सृष्टि की उत्पत्ति और स्थिति के साथ ही उसके संहार का भी कारण है। निश्चय ही संहार के लिए भी वह विविध रूप धारण करती है। राम-रावण के युद्ध में संहारकारिणी शक्ति अनेक रूपी मे कार्य करती है। संहारकारिणी माया की अविद्या शक्ति विविध रूपो में राक्षमों का कार्य करती और उन्हें राम से विमुख कर अपनी दुर्घर्प लीला दिखाती हैं। इधर राम की 'जद्भव स्थिति सहारकारिणी' शक्ति भी सहार करती है; पर पुनर्निर्माण के हेतु ही। राम ने जिस मृगका वध किया वह उनके धाम का अधिकारी हुआ। इसी प्रकार उन्होंने जिन राक्षसों का वध किया वे सब तर गए। कुम्भकर्ण और रावण को तो अन्यतम सद्गति प्राप्त हुई। दोनों का तेज प्रभुमें समा गया। निष्कर्ष यह कि राम सहार करते हैं पृथ्वी का भार उता-रने के लिए और भारस्वरूप राक्षसों का उद्धार भी हो जाता है। राक्षस संहार करते हैं अपने भौतिक उत्कर्ष एवं धर्म नाश के लिए । साया की शक्ति दोनों ओर कार्य करती है। राम-रावण का युद्ध विद्या-अविद्या का युद्ध है। अविद्या की सहारकारिणी शक्ति राक्षसी माया के रूप मे प्रकट हो रही है और सहारकारिणी त्रिद्या राम की शक्ति के रूप में विजयिनी हो रही है। राम की माया क्लेशहारिणी है तो रावण की माया क्लेशकारिणी। निष्कर्ष यह कि राम के दिरोध में क्रियाशील शक्ति ही राक्षसी माया, वही आसूरी प्रवृत्ति का मूल और वही तमोगुण का चरमोत्कर्ष है।

१ भानस', लका० ८८ ४-६।

२ इसीलिये श्रादिशक्ति की वन्दना में 'उद्भवस्थितिसंहारकारियों' के हाथ 'क्लेशहा-रियीम्' कहा गया है। देखिए, 'मानस' गल० रहोक ४

अब तक के विवेचन से 'माया रूपी नारि' और 'नारि विस्त माया प्रगट' का रहस्य स्पष्ट हो गया। माया-शक्ति हो मिक्ति, कृपा और नारी भी है। नारी के रूप में उसके सभी पक्ष प्रत्यक्ष हो जाते हैं। 'माया रूपी नारि' का अभिप्राय है कि नारी ने माया का रूप धारण किया है अर्थात् माया के रूप में नारी ही है और 'नारि विस्व माया प्रगट' का तात्पर्य है कि माया विश्व में नारी रूप में प्रकट हो रही है। प्रथम नारी ने माया का रूप धारण किया और फिर माया नारी-रूप में प्रकट हुई। इसे यो भी कह सकते हैं कि परम चैतन्य तत्त्व में जो स्त्री-तत्त्व है बही माया है। जड़-चेतन की छोला के छिए सृष्टि का क्रम संचाछित होने पर सर्वत्र स्त्री-तत्त्व के रूप में व्याप्त वहीं माया शक्ति नारी के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट हो जानी है। यही जगत् को 'सीय राम मय' कहने का रहस्य है जिसकी अनुभूति भक्ति का चरम सोपान है। भक्त स्त्रीमात्र में सीता और पुरुषमात्र में राम के दर्शन करता है। इसी को 'अध्यात्म रामायण' में यो समझाया गया है:—

"लोके स्त्रीवाचक यावत्तत्सर्व जानकी शुभा। पुन्नामवाचकं यावत्तत्सर्व त्वं हि राघवे॥"

१ 'श्रध्यातम-र, मायख' में श्री नारद भक्त वत्सल भगवान् से निवेदन करते हैं---"संदार्थहमिति प्रोक्त सस्यमेतरःया विभी। जनतामादिभूता या सा मावा गृहियी तन।। त्वत्सन्निक्कां ज्ञायन्ते तस्यां ब्रह्मादयः प्रजाः। स्वदाश्रया सदा भाति माया या त्रिगुणारिमका ॥ स्तेऽबसं शुक्तकृष्णलोहिताः सर्वदा प्रजाः। महागेहे लोकत्रयं गृहस्थरत्वमुदाहृतः ॥ त्व विष्णुजीनको लच्मीः शिवस्तवं जानकी शिवा । ब्रह्मा रवं जानको वाणी सुर्यं मर्व जानकी प्रभा॥ भवान् शशांकः सीता तु रोहिणी शुभलचणा। शक्ररत्वमेव पौलोमी सीता स्वाहानको भवान्॥ यमस्त्वं कालरूपश्च सीता सथिमनी प्रभी। नित्र तिस्त्व जगन्नाथ तामसी जानकी शुमा॥ राम त्वसेव वरुखो भार्गवी जानकी शुवा। वायुक्तवं राम सीता तु सदागतिरिनीरिता॥\*

आवरण डालकर इस तत्त्व को दृष्टि से ओझल करने वाली अविद्या और आवरण हटाकर दृष्टि निर्मल करने वाली विद्या है। अतः भक्त का निवेदन होता है.—

"जनक सुता जग जननि जानकी। अतिसय प्रिय करुनानियान की।। ताके जुग पद कमल मनावी। जासु कृपा निर्मल मित पावी ।।"

तिर्मल मित से ही दृष्टि निर्मल बनती है जिसमे अविद्या का मिलन वावरण हटता और जगत् 'सीय राम मय' दिखने छगता है। 'अध्यातम रामायण' के अरण्यकाड में भी कहा गया है कि 'हे राम! आपकी माया विद्या और अविद्या दो रूपों में भासती है। जो लोग प्रवृत्ति मार्ग में लगे हैं वे अविद्या के वशीभूत है और जो वेदान्तार्थ का विचार करने वाले निवृत्ति-परायण और राम की मिक्त में निरत है वे विद्यामय समझे जाते है। इनमें से जो अविद्या के वशीभूत है वे सदा जन्ममरण रूप संसार में फेंसे रहते हैं और जो विद्या-म्यासी है वे ही नित्यमुक्त हैं। 'वास्तव में इस जीवन में हो कण-मण में ब्रह्म और माया के दर्शन करना जीवन्मुक्त की अवस्था है। व्यावहारिक रूप में इसकी प्राप्ति किस प्रकार की जा सकती है यह काकभुशुंडि के चरित में मली भाँति चरितार्थ किया गया है। उनका गुणगान स्वयं शंकर भगवान् ने पार्वती से किया है —

कुबेर्स्स्वे राम सीता सर्वसंपत्नकीतिताः
 रहाणी जानकी प्रोक्ता रहस्स्व लोकनाशकुत्।
 लोके स्त्रीवाचक यावत्तस्तर्वं जानकी शुमाः
 प्रत्रामवाचकं यावत्तस्तर्वं कि राववः।

<sup>&#</sup>x27;अध्यात्म रा०', अयो० १. १०.१६.

१ 'मानस', बाल० २२. ७, ८।

<sup>&#</sup>x27;राम माया दिथा भाति विद्याऽविद्यति ते सहा । प्रवृत्तिमार्गनिरता अविद्यावशावितः । निवृत्तिमार्गनिरता वेदान्तार्थवित्यारकाः ॥३२॥ त्वद्भक्तिनिरता ये च ते वै विद्यामयाः स्पृताः । अविद्यावशाग ये तु नित्य समारिणश्च ते ॥ विद्याभ्यासरता ये तु नित्यमुक्तास्त एव हिं?" ॥३३॥

<sup>&#</sup>x27;श्रध्यात्म रा०', अर्यय० ३

"उमा जे राम चरन रत विगत काम मद क्रोध। निज प्रभुमय देखिंह जगत केहि सन करिह विरोध ॥"

समस्त जगत को राममय देखने वाले काक को लोमश पर क्रोध आता भी कैसे ? वह उड चला तो ब्रह्मिप ने स्वयं अनुभव किया कि काक को जिस लक्ष्य का बोच कराने के लिए वे प्रयत्नशील है उसकी उपलब्धि उसे पहले हो चुकी है। काक समस्त विज्व को प्रभुमय देखता है। जब दिश्व ही प्रभुमय है तो भारमा ही परमारमा क्यो नहीं हैं ? ज्ञानी और मक्त मे यह अन्तर है कि ज्ञानी 'अह ब्रह्मास्मि' का बोघ हो जाने पर जगत् को ब्रह्ममय देखता है और भवत जगत के बीच भगवान् को देखते-देखते उसका प्रसार सारे विश्व मे देखने लगता है। अन्त मे उस जगत् का एक रूप होने के कारण अपने आप मे भी उसी को पाता है। अन्ततः उसे भी वही प्राप्त होता है जो जानी की। अन्तर इतना ही है कि ज्ञान की चरम अवस्था में भी माया अपना प्रभाव दिखाने से नहीं चुकती और उसके सेनानी जानी को घेर लेते है। पर भक्त को इसका भय नहीं रहता। प्रभु स्वय पग-पग पर उसकी रक्षा करते रहते है। अतः माया के मेनानी उसके पास नहीं फटक सकते। यही कारण है कि ज्ञानी लोमरा क्रीयावेश में शाप दे बैठे। उन्हें यह ध्यान न रहा कि जब निर्मण और समुण एक ही है तो भक्त की निष्ठा समुण में होने से कोई हानि नहीं है। उन्होंने निर्मुण को महत्त्व दिया अतः ब्रह्मज्ञान का उपदेश देने लगे। पर भक्त उसे प्राप्त कर यह अनुभव कर चुका था कि जो रस सगुण में है वह निर्गण मे नहीं। अतः उसने बारम्बार सगुण का पक्ष लिया। लोमश ने इसे उसका हठ समझ कर शाप दिया। काक ने शाप सहर्प शिरोधार्य कर लिया। तब ऋषि ने समझा कि ब्रह्माञ्चान की मच्ची अनुभूति वही कर रहा है।

इस प्रमंग में भक्त की सिद्धावस्था प्रत्यक्ष कर दी गई है। जगत् को सियाराममय अनुभव करने वाला भक्त हर्ष-शोक आदि द्वन्द्वों से रहित रहता है। वह सच्चा निष्काम कर्मयोगी होकर मृष्टि में अपना योगदान करता हुआ प्रभुमय हो जाता है।

निष्कर्ष यह कि सृष्टि में पुरुषतत्त्व और स्त्रीतत्त्व अभिन्न रूप से व्याप्त है। माया अपने अनन्त रूपों में सृष्टि के समस्त रूपो और व्यापारो

१ भानसं उत्तर ११२

में क्यास हो रही है। वह पुरुषतत्त्व को भी अपने त्रियुणात्मक रूप से वजीभूत किए रहती है। अतः पुरुष के लिए 'माया रूपी नारि' के बन्धन से मुक्त होने का अर्थ केवल नारी के पाश से मुक्त रहना ही नहीं, अपनी प्रकृति के माया जन्म विकारों पर भी विजय प्राप्त कर लेना है। ऐसा करने पर ही उसे नारी मातृशक्ति के रूप में दिखाई पड़ती और उसका जीवन सफल हो सबता है। अन्यथा, यदि वह अपने अन्तःकरण की माया तथा संसार में क्यास और नारी रूप में प्राप्त माया के वास्त्विक रूप को न समझ सका तो उसका 'मानुसतन' पाना भी व्यर्थ गया और उसे काल, कर्म, स्वभाव और गुण के धेरे में पड़कर वहीं भीग फिर भुगतना पड़ेगा जिसे भोगने हुए देख, कभी करणा करके अकारण दयाल प्रभु ने उसे यह तन दिया था।

अन्त में यह भी विचारणीय है कि यह सब तो पुरुष के लिए है, क्या नारी के लिए भी पुरुष को वहीं स्थिति है जो पुरुष के लिए नारी की? नारी के लिए भवबन्धन से मुक्त होने और भगवद्प्राप्ति का कौन सा उपाय है?

जीवात्मा में स्त्री-पुरुष का भेद नहीं है। वह तो नित्य-शुद्ध-प्रबुद्ध हैं और शरीरधारी होने पर, सभी योनियों में स्त्रीत्व अथवा पुरुपत्व को प्राप्त करता है। नुलसीदाम ने पुरुषतन को हुर्लभ न कहकर 'मानुसतन' को दुर्लभ कहा है। अतएव मानवदेहधारी पुरुष के लिए मार्ग-दर्शन करते समय उन्हें इस बात की चिन्ता अवस्य रही होगी कि स्त्री के लिए भी मार्ग-दर्शन किए बिना उनकी लोक-सेवा अधूरी ही रह जाएगी। निश्चय ही नारी के उद्धार के लिए भी उचित साधनों का निर्देश करना वे नहीं भूले हैं।

स्त्री माया का ही रूप है। इसका अर्थ है कि स्त्री-शरीर मिलने पर स्त्रीतस्व की प्रधानता होती है और स्त्रीतस्व ही माया है। पुरुष भी माया-सम्भव सृष्टि का एक अंदा है, पर उसमें पुरुषतस्व की प्रधानता है। वह स्त्रीतस्व से प्रभावित हो उसकी प्ररेणा से अनेक कार्य किया करता है। अत स्त्री से सतर्क रहना उसके लिए आवश्यक है। प्रकृत्ति के निर्माण में स्त्री का विशिष्ट स्थान है। वह हर क्षेत्र में किसी न किसी क्रियाशीलता का प्रतीक है। इसी गुण के कारण वह सृष्टि में पुरुष का संचालन करने के लिए अवतरित हुई ह उसे पुरुष से भयभीत नहीं होना उसकी अर्दा गिनी बनकर उसकी आज्ञा के अनुसार समस्त कार्यों का संचालन करना है। स्वय राम की भार्या का कथन है:—

"जिअ बिनु देह नदी बिनु बारी। तैसिअ नाथ पुरुष बिनु नारी ॥"

पहाँ नारी-जीवन में पुरुष का अत्यिधिक महत्त्व प्रतीत होता है, परन्तु ह्यान देने पर दूसरा पक्ष कम महत्त्वपूर्ण नहीं जैंचता। बिना जीव के दारीर व्यर्थ है। उसके जाते ही गरीर को कोई नहीं पूछता। निश्चय है कि अन्त जीव का नहीं, दारीर का होता है। पर दारीर के माध्यम से होने बाला कार्य जीव द्वारा सम्पन्न नहीं हो सकता। जीव की क्रियाशिक दारीर द्वारा प्रकट होती है। गरीर के बिना जीव की कल्पना ही इतनी विस्नक्षण है कि किसी व्यक्ति का दारीरान्त हो जाने पर यदि सन्देह हो कि उसका जीव अभी घर ही में भटक रहा है तो वहाँ जाने का साहस बिरले हो कर पाएँगे। ऐसी दशा में दारीर बिना जीव का महत्त्व क्या रहा? इसी प्रकार जल-विहोन सतह और तट मात्र को सरिता की संज्ञा नहीं मिल सकती। और बिना तट एव सतह के केवल जल की स्थित सरिता के का में असम्भव है। जल-प्रवाह का आधार स्थल ही होता है।

मानव-जीवन-घारा में यही स्थिति स्त्री और पुरुप की है। नारी यदि सरिता है तो पुरुष जल, नारी गरीर है तो पुरुष प्राण, पुरुप चन्द्र है तो नारी चिन्द्रका, पुरुष सूर्य है तो नारी प्रभा । नारी पुरुप की अर्डींगिनी है, इसका सीधा तात्पर्य है कि प्रत्येक दूसरे का पूरक, अत. दूसरे के दिना अपूर्ण है। इसोलिए गोस्वामी जी के विचार में पुरुष से भिन्न नारी का कुछ विशेष धर्म है। नर और नारों की शारीरिक एवं मानसिक स्थिति में पर्याप्त अन्तर होने के कारण दोनों के कार्य-क्षेत्र तथा अधिकार भी भिन्न है। फलतः उनके सामाजिक एवं आध्यात्मिक जीवन में भी समानता नहीं है। इहलोक और परलोक-साधन के लिए पुरुपों को जिन उपायों का अवलम्ब लेना पड़ता

१ 'मानस', श्रयो० ६४.७।

र "जिश्र वितु देह नदी वितु वारी। तैसिश्र नाथ पुरुष हिनु नारी॥" मानस० श्रयो० ६४.७ ।

<sup>&</sup>quot;अञ्च करुनामय परम निवेकी। तनुत्ति रहित खाँइ किमि छेंकी॥ प्रभा जाइ कहें भासु विहाई। कहें चंदिका चन्द्र तिन जाई॥"

में ज्यास हो रही हैं। वह पुरुपतत्त्व को भी अपने त्रिगुणात्मक रूप से वशीभूत किए रहती हैं। अत. पुरुप के लिए 'माया रूपी नारि' के बन्धन से मुक्त होने का अर्थ केवल नारी के पाश से मुक्त रहना हो नहीं, अपनी प्रकृति के साया-जन्म विकारों पर भी विजय प्राप्त कर लेना हैं। ऐसा करने पर ही उसे नारी मातृशिक्त के रूप में दिखाई पड़ती और उसका जीवन सफल हो सकता है। अन्यथा, यदि वह अपने अन्तःकरण की माया तथा संसार में ज्यास और नारी रूप में प्राप्त माया के वास्तविक रूप को न समझ सका तो उसका 'मानुसतन' पाना भी व्यर्थ गया और उसे काल, कर्म, स्वभाव और गुण के घेरे में पड़कर मही भीग फिर भुगतना पड़ेगा जिसे भोगने हुए देख, कभी करणा करके अकारण दयालु प्रभु ने उसे यह तन दिया था।

अन्त में यह भी विचारणीय है कि यह सब ती पुरुप के लिए है, क्या नारी के लिए भी पुरुप की वही स्थिति हैं जो पुरुप के लिए नारी की? नारी के लिए मवबन्धन से मुक्त होने और भगवद्यासि का कौन सा उपाय है?

जीवात्मा में स्त्री-पृष्ट्य का भेद नहीं है । वह तो नित्य-शुद्ध-प्रबुद्ध हैं और शरीरधारी होने पर, सभी योनियों में स्त्रीत्व अथवा पुष्टपत्व को प्राप्त करता है। तुलसीदास ने पृष्टपतन को दुर्लभ न कहकर 'मानुसतन' को दुर्लभ कहा है। जतएव मानवदेहधारी पृष्ट्य के लिए मार्ग-दर्शन करते समय उन्हें इस बात को चिन्ता अवस्य रही होगी कि स्त्रों के लिए भी मार्ग-दर्शन किए बिना उनकी लोक सेवा अधूरी ही रह जाएगी। निश्चय ही नारी के उद्धार के लिए भी उचित साधनों का निर्देश करना वे नहीं भूले हैं।

स्त्री माया का ही रूप है। इसका अर्थ है कि स्त्री-हारीर मिलने पर स्त्रीतत्त्व की प्रधानता होती है और स्त्रीतत्त्व ही माया है। पुरुष भी माया-सम्भव सृष्टि का एक अंश है, पर उसमें पुरुषतत्त्व की प्रधानता है। वह स्त्रीतत्त्व से प्रमावित हो उसकी प्रेरणा से अनेक कार्य किया करता है। अत स्त्री से सतर्क रहना उसके लिए आवश्यक है। प्रकृति के निर्माण में स्त्री का विशिष्ट स्थान है। वह हर क्षेत्र में किसी न किसी क्रियाशीलता का प्रतीक है। इसी गुण के कारण वह सृष्टि मे पुरुष का संचालन करने के लिए अवतरित हुई है। उसे पुरुष से मयभीत नहीं होना उसकी अर्दा गिनी बनकर उसकी आज्ञा के अनुसार समस्त कार्यों का संचालन करना है। स्वय राम की भार्या का कथन है :—

"जिअ बिनु देह नदी बिनु बारी । तैसिअ नाथ पुरुप बिनु नारी ।।"

यहाँ नारी-जीवन में पुरुष का अत्यधिक महत्त्व प्रतीत होता है, परन्तु ध्यान देने पर दूसरा पक्ष कम महत्त्वपूर्ण नहीं जैंचता। बिना जीव के शरीर क्यर्थ है। उसके जाते ही शरीर को कोई नही पूछता। निश्चय है कि अन्त जीव का नहीं, शरीर का होता है। पर शरीर के माध्यम से होने वाला कार्य जीव द्वारा मम्पन्त नहीं हो सकता। जीव की क्रियाशक्ति शरीर द्वारा प्रकट होती है। शरीर के बिना जीव की कल्पना ही इतनी विलक्षण है कि किसी व्यक्ति का शरीरान्त हो जाने पर यदि सन्देह हो कि उसका जीव अभी घर ही में भटक रहा है तो वहाँ जाने का साहस बिरले ही कर पाएँगे। ऐसी दशा में शरीर बिना जीव का महत्त्व क्या रहा ? इसी प्रकार जलकितीन सतह और तट मात्र को सरिता की संज्ञा नहीं मिल सकती। और बिना तट एवं ततह के केवल जल की स्थित सरिता के रूप में असम्भव है। जल-प्रवाह का आधार स्थल ही होता है।

मानव-जीवन-घारा में यही स्थिति स्त्री और पुरुष की है। नारी यदि सरिता है तो पुरुप जल, नारी शरीर है तो पुरुष प्राण, पुरुप चन्द्र है तो नारी प्रभा । नारी पुरुप की ब्रद्धींगनी है, इमका सीधा तात्पर्य है कि प्रत्येक दूसरे का पूरक, अत. दूसरे के विना अपूर्ण है। इसीलिए गोस्वामी जी के विचार में पुरुष से भिन्न नारी का कुछ विशेष धर्म है। नर और नारी की शारीरिक एव मानसिक स्थिति में पर्याप्त अन्तर होने के कारण दोनों के कार्य-क्षेत्र तथा अधिकार भी भिन्न है। फलतः उनके सामाजिक एवं आध्यात्मिक जीवन में भी समानता नहीं है। इहलोक और परलोक-साधन के लिए पुरुषों को जिन उपायों का अवलम्ब लेना पडता

१ 'मानस', श्रयो० ६४.७।

२ ''जिश्व बिनु देह नदी बिनु बारी। तैसिश्च नाथ पुरुष बिनु नारी॥' मानस० श्रयो० ६४.७।

<sup>&</sup>quot;प्रमु करुनामय परम विनेकी। तनुतिन रहित छाँड किमि छेंकी॥ प्रभा जाइ कहँ मानु विहाई। कहँ चंद्रिका चन्द्र तिज जाई॥'?

है, नारी के लिए वे सम्मव नहीं है। विचारने की वात है कि यदि पुरुष की मौति नारी मी पच्चीस वर्ष की अवस्था तक गृह के आश्रम में शिक्षा श्राप्त करे, फिर गृहास्थाश्रम में प्रविष्ट हो चनीपार्जन और यजादि करे, तदनन्तर बानप्रस्थ और अन्त में संन्यास के तपस्था में निरत हो तो समाल की क्या अवस्था होगी? तब पुरुप को कम से कम पैतीस वर्ष तक ब्रह्मचर्याश्रम में रहना पड़ेगा। इससे निश्चय ही समाज में अन्यवस्था उत्पन्न हंगी। गृहस्थाश्रम में दोनों के ही बनोपार्जन में संलय्त होने पर गृहसंचालन और गृहपरिचर्या में जिस शिथिलता की संभावना हो सकती है, बाज के विष्युंखल समाज में उसके उदाहरणों को कमी नहीं।

निदान स्त्री और पुरुष दोनों के कार्य-अंत्र भिन्न है और नारी के लिए सर्वदा वह कार्य टिचत नहीं जो पुरुष के लिए है। आध्यात्मिक साधना के क्षेत्र में यदि पुरुष के लिए ज्ञान, योग एवं भिक्त के मार्ग न्तुले हैं तो कॉर्ड कारण नहीं कि नारों के लिए वे बन्द कर दिए जाएँ। किन्तु सामान्य रूप से हर क्षेत्र में पुरुष के ही कर्ताव्य करना नारी का ध्य नहीं है। बानप्रस्थ और सन्यास आध्य में भी उसके पुरुष में कुछ भिन्न कर्तव्य होते है। वह पुरुष की सेवान जुश्रूषा करके उसकी साधना के आधे फल की अधिकारिणों हो जाती है। इस प्रकार दोनों की बन जाती है।

गृहस्थाश्रम हो दोनो के लिए सबसे किटन आश्रम है। उपगृंबत तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए मोस्वामी जो ने नारी के लिए 'नारी धर्म' अर्थात् पतिव्रत धर्म का सुगम मार्ग उचित ठहराया हैं। नारों का हित पूर्ण रूप से पित का अनुसरण करने में ही है। विशेष रूप से गृहस्थाश्रम में पित नारी अपना व्यक्तित्व पित के व्यक्तित्व में विलीन नहीं कर देती और दोनों एकमत होकर कार्य नहीं करते तो इस आश्रम की सफलता संदिग्ध ही समझिए। इमीलिए बनवासी जीवन में भी सती-जिरोमणि सीता को माता अनुमूमा द्वारा नारीधर्म का उपदेश दिलाया गया है। इस उपदेश को लेकर भी नारी जाति के कित-पय उद्धारक गोस्वामी जो की कड़ी आलोचना किया करते हैं। पर अनुमूर्या जी की सील अवसरानुकूल और सर्वथा उचित थी। उसी में जरा-सी चूक हो

१ भगवान् राकर इसी धर्म के पालन के कारण उमा से कहते हैं:—
''धन्य सी देस जहाँ सुरसरी। घन्य नारि पतिबत अनुसरी॥''
'मानस', धन्तर १२६ ४

जाने के कारण सीता लेक-निन्दा की पात्र बनी। वनतासी जीवन में भी
गृहस्थ घर्म का लुछ निर्वाह आवश्यक था। तदमुसार मिश्रुक को बिना मिश्रा
दिए लौटाना अनुचित था। अतः जनक-निद्दिनी ने उसे भिक्षा देना उचित
समझा, परन्तु एकान्त में उससे वार्तान्प्राप करने के कारण नारीधर्म का उल्लंघन
भी हो गया। यनी में बात करने का परिणाम सर्वीविदत है। यदि वे ऐसा
न करती तो छद्यवेगघारी रात्रण इनका हरण नहीं कर सकता था। दूसरी
चूक तब हुई जब वे लका से सोलह र्प्यार कर पालकी पर सवार हो वनवासी
एव तपस्वी राम के पास आई। नारीधर्म की यह चूक वैदेही को बडी महँगी
पड़ी। उन्हें समस्त उपस्थित समाज के समक्ष प्रभु से 'दुर्वाद' सुनना पड़ा और
अित-परीक्षा देने के लिए वाध्य हो गई। गृहस्थाश्रम में नारीधर्म को मर्यादा बड़ी
किटन है। पनि के चरणों में पूर्ण आन्मसमर्पण और माता के पुनीत कर्तव्य का
पालन उसके प्रमुख अग है। परन्तु इनने से हो नारी का इहलोक और परलोक
वन जाता है, जैसा कि महामती अनसूया के इन बचनों से प्रकट है:—

'सहज अपाविन नारि पति मेवत सुभ गति लहइ। जस गावत मृति चारि अजहुँ तुलसिका हरिहि प्रिये॥''

'मानस' में अनेक स्थलों पर प्रयुक्त 'नार्शवर्म' सामान्य रूप से 'स्त्री कें कर्तव्य' का द्यांतक है। तुलसी के मतानुसार नारी का पतित्रत धर्म ही उसकों परमगित का साधक है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि अध्यात्म-साधन के अन्य मार्ग उसके लिए अवरुद्ध है। वह आजन्म ब्रह्मचारिणी रहकर तपस्या कर सकती है। स्वयप्रभा इसका प्रमाण है। वह शबरी की भाँति पवित्रता से मुनिजनों की सेवा भी कर सकती है। मिक्त में तो उसे वह स्थान प्राप्त है जो किनी पुरुष को नहीं है। कारण, मिक्त-माता की अनन्त गोद में हर प्राणी के लिए आध्यय है, भले ही वह किसी भी वर्ण अथवा आध्यम का, पुरुष अथवा स्त्री ही नहीं, पशु-पक्षी भी क्यों न हो रे। वहाँ सवकी अवाध गित है। नारी के किसी भी वर्म में भिक्त वाधक नहीं है क्योंकि भक्ति में एक ही तत्त्व अनिवार्य है जो किसी भी लौकिक कार्य में बाधक नहीं। यह है राम के प्रति

१ 'मानस', अरख्य० ५।

२ भगवान् का वचन है:---

पुरुष नपुंसक नारि वा जीव चराचर को ह। सर्व नाव अज कपट तिज मोहि परम प्रिय सोह॥"

सच्चा निष्काम प्रेम । प्रभु से निष्कान प्रेम करने वाली नारी को नया पित, क्या पृत्र सभी में प्रभु के दर्शन होंगे। नहीं, उसे ठों सारा विष्व प्रभुमय दिखाई देगा। फिर भक्ति से नारी-धर्म का विरोध कैमा? अतः नारी के लिए मायाजन्य बन्धन में मुक्त हो भयवत्-प्राप्ति करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है नारी-धर्म का पालन करते हुए मिक्ति मुक्त पथ का अनुसर्थ।

वास्तव में पुन्यवस्त्र और स्त्रीतस्त्र की संयुक्त शक्ति ही सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और प्रलम का कारण है। अत. पृष्ठ और नारी प्रत्येक क्षेत्र में एक दूनरे के पूरक है। इसी से पृष्ठप की अध्यात्म-साधना में जहाँ नारी को महत्त्र विया गया है वही नारी की अध्यात्म-साधना में पुरुष को। 'मानस' में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि किस प्रकार दोनों अपना-अपना कर्तव्य पालन करते हुए अपने-अपने ढंग से अविद्या से बचकर विद्या का आश्रय के अपने जीवन को साधंक कर सकते है। इस प्रकार दोनों सरलता से उसकी प्राप्ति कर सकते हैं जो अखिलविश्वव्यापी है और जिसकी शक्ति स्त्रीतस्त्र के रूप में सर्वत्र क्रियाशील है। उसके विना न सृष्टि का आविर्माव सम्भव है, न संचालन और न विनाश एवं पूर्नानर्माण ही। उसे समझ लेना और उसकी अर्चना करना ही परम कल्याण का साधक है। सम्भवतः इसीलिए धर्म के व्याख्याता विकालक महिंप मनु का उद्घोष है.—

"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।"

## अध्याय २

他の人がは、を使いている

## नारी और मक्ति

भारतीय दर्शन में भिक्त का विशेष महत्त्व है! अहैत प्रतिपादक शकरा-चार्यने 'मोक्षकारणसामग्रचा भिक्तरेव गरीयसी' वह कर भिक्त का समर्थन किया है। भक्तो का तो वही सर्वस्व है। गोम्बामी तुलसीदास ने अपने गम्भीर अध्ययन तथा व्यापक अनुभव के आधार पर रामभिक्त को ही मानव के स्वार्थ एव परमार्थ का सर्वश्रेष्ठ साधन ठहराया। इसमें सदेह नही कि 'राम-चरित-मानस' का प्रणयन रामभिक्त-प्रचार के उद्देश्य से हुआ है। मानस-रूपक मे 'भगति निरूपण बिबिध बिधाना' का जो उद्घोष हुआ उसकी पूर्ति विभिन्न भक्तोंके चरित्रो, भिक्त के विविध ह्यो एवं साधनोंके उद्घाटन द्वारा को गई है। राम-प्रेम भक्तिका अनिवार्य अंग माना गया है। विविध रूपो मे होते हुए भी भक्ति की एकरूपता उसके प्रेम-प्रधान होने में ही है।

"रामिह केवल प्रेम पियारा। जानि लेहु जो जानिन हारा ।।" और—

## "रीझत राम सनेह निसोते<sup>3</sup>।"

की व्यंजना यही है। बिना प्रेम के सब साधन व्यर्थ है। कोई भी साधनहीन प्राणी केवल प्रेम के द्वारा राम को प्राप्त कर सकता है। ज्ञान, योग एवं भक्ति के आचार्य भगवान् शंकर का निर्णय है:—

> "मिरुहिं न रघुपति बिनु अनुरागा । किए जोग जप ग्यान बिरागा<sup>४</sup>॥"

तुलसीदास ने भवित के क्षेत्र में नारी को किस रूप में प्रतिष्ठित किया है इस पर विचार करने के पूर्व तत्काछीन परिस्थिति का अवलोकन आवश्यक है।

१ 'विवेक-चूडामिख,' श्लोक इर। २ वही, वाल० इह ११।

२ भानस, अयो० ११६.श ४ वही एकर ६११।

उस समय समाज और घर्म के क्षेत्र में विषम रिणित उपस्थित थी। एक और वेद-वास्त्रों की निन्दा द्वारा उनके उत्पादन का प्रयन्त हो रहा था, दूमरों ओर वेद-तिद् अपनी संकीणता के घेरे में वेदा हुआ अपनी रक्षा के लिए क्याकुल हो रहा था। संस्कृत जनसाधारण की माला नहीं रह गई थी। वह वेद-जास्त्रों के जान में पिछडा हुआ था, विशेषता स्थी और शृद्ध तो इसमें और भी दूर जा पड़े थे। वेदविद् शृद्ध का तिरस्कार कर रहा था। नारी की दशा और भी शोचनीय थी। यद्यपि थी रामानुजाचार्य ने मानव मात्र को प्रणत्ति का अधिकारी ठहराकर सिद्धान्ततः अपनी उद्याराशयता का पिच्च दिया था, परन्तु अभी वह व्यावहारिक जीवन में ढान्या नहीं जा सका था। उधर वन्त्रभाचार्य के पुष्टिमार्ग में इस भावना को भले ही पेपण मिला और गोधियों को बद्धाज्ञानियों से भी उँचे आसन पर प्रतिष्ठित किया गया, पर लोक जीवन और समाज के बीच स्त्री की अभ्या में कोई परिवर्तन दिखाई न दिया। थी रामानन्द ने प्रगत्ति मार्ग को महर्त्व देते हुए स्पष्ट घोषित कर दिया—

"सर्वे प्रपत्तेरिधकारिणः सदा शक्ता अशक्ता अपि नित्यरंगिण । अपेक्ष्यते तत्र कुलं बल च नो न चापि कालो न हि शुद्धता चै॥"

उन्होंने अनेक शूटों को अपना शिष्य बनाकर इसे चिरतार्थ भी कर दिया।
यहाँ तक कि जुल है कबीर का नाम भी उनकी शिष्यमण्डली में गिना अता
है। कबीर को उन्होंने अले ही दीक्षा न दो हो, पर जब कबीर ने उनके मुल
से अनायास निकले हुए राम-नाम को गुरु मत्र मान खिया और 'काशी में हम
प्रकट भए है रामानन्द चितायें की घोषणा कर दी तो श्री रामानन्द अथवा
उन के किसी शिष्य ने इसका खण्डन नहीं किया, यह निश्चित जान पष्टता है।
यदि उन्होंने कभी इतना ही कहा होता कि यह मेरा शिष्य होनेका अधिकारी नहीं,
तो यह कैसे सम्भव था कि हिन्दू-मुसलमानोंके वैमनस्य के उस युग में कोई
रामानन्दी अथवा अन्य कट्टर हिन्दू इसे तूल न देता? आञ्चर्य नहीं कि उनकें
इस मौन के कारण ही कबीर को जनता के मध्य वह महत्त्व मिल गया जो
अन्यथा सम्भव न होता।

इसमें सन्देह नहीं कि श्री रामानुज ने भिक्त के क्षेत्र में जिस उदारता का मूत्रपात किया उसका प्रसार श्री रामानन्द ने इस सीमा तक कर दिया कि

१ 'वैष्यवमताञ्जभारकर' श्लोक १६।

उनके द्वादश प्रवान शिष्यों के बीच गृद्ध और नारी भी गिने जाते हैं। परन्तू

इससे यह नहीं समझना चाहिए कि नारी की स्थित में आमूलचूल परिवर्त्त हो गया। भारतीय संस्कृति और सम्यता का प्राण उसकी धर्मभावना है। जब धर्म के क्षेत्र में ही नारी की हीन दशा रही तो भला उसके द्वारा समाज और संस्कृति के उत्थान में किस योग की आशा की जा सकती थी? हमारे छोक-द्रष्टा मंत ने समाज की इस त्रुटि को परखा और इस कारण होने वाली भीषण हानि एव तज्जनित दुष्परिणामों को अपनी दूरदिशता से भाँप लिया। उन्होंने 'माया-रूपी नारि' का उद्घोप किया था। नारी की यह दशा देख उनका संत-हृदय द्रवीभूत हो गया और उक्त आचार्यों से आगे बहकर उन्होंने नारी को इस क्षेत्र में वह स्थान दिया जिसे प्रदान करने का साहस अन्य कोई सत नहीं कर सका था। 'समदरसी' प्रभु के सेवक का समदर्शी होना स्वाभाविक है। निरन्तर 'परहित निरत' रहने की कामना करनेवाला सत अपने 'परहित' के क्षेत्र से नारी का बहिष्कार कर देता और तात्कालिक परि-रियतियों पर मनन करके उसके उद्धार और परित्राण का मार्ग न निकालता, यह असम्भव था। हमें तो धन्यक्ष दिखलाई देता है कि इसी कारण सन्त तुलसीटास ने नारी को मिक्त के क्षेत्र में अन्यतम आसन पर प्रतिष्ठित तुलसीटास ने नारी को मिक्त के क्षेत्र में अन्यतम आसन पर प्रतिष्ठित

उस समय हिन्दू धर्म और हिन्दू समाज घोर विपत्ति-प्रस्त था। इसलाम का अत्याचार केवल मन्दिरों तक ही सीमित न था, हिन्दू अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं था। हिन्दू कन्याओं एवं स्त्रियों का अपहरण नित्य की बात थी। इस प्रकार हिन्दू समाज के मूल पर ही कुठाराघात हो रहा था। इस समाज मे उन अपहृत नारियों के पुन प्रवेश के सब द्वार बन्द थे। फलत उनके उत्थान की कोई सम्भावना न थी। स्वभाव से ही धर्मपरायण हिन्दू नारी जिस घर में जाने लगी, अपनी कर्तव्य-बुद्धि और सेवा-भावना के वशीमूत हो उसी गृह की शोभा बढ़ाने लगी। कितनी हिन्दू रमणियाँ इस प्रकार हमारे

किया है।

१ 'तुलसीदास श्रौर उनका युग'-डा० राजपति दीस्ति, पृ० २३६।

२ ''समदरसी मोहि कह सब कोक।"

<sup>&#</sup>x27;मानस', किष्किन्धा २८।

३ ''कवहूँक हों यहि रहनि रहोंगो। परहित-निरत निरन्तर मनक्रम बचन नेम निषदौंगो।''

<sup>&#</sup>x27;बिनय', पद १७२ ।

घरों से परित्यक्त हो विवर्षियों के घरों की त्रिभृति बनी होगी, कहा नहीं जा सकता। उन हिन्दू ललनाओं के पुनरुद्धार की चिन्ता किसे थी जो बरबस अपहत हो, आजीवन विवर्मी के घर की गोभा बढाती और हृदय में घृणा रहते हुए भी, प्राणों के मोहबक्क जीवित मृत्यु का अनुभव करती हुई निरवलम्ब होकर जीवनः यापन करती थी? इनकी भी चिन्ता थी उसे जी मातृशक्ति का सेवक एवं प्रभु के पतित-पावन रूप का प्रेमी था और जिसने परदु. व-कातरता को ही सन्त-हृदय की कसौटा माना था । ऐसा युगद्रष्टा मनीपी हिन्दू रूलनाओं की दीन दशा को नजरअन्दाज कर जाए और समस्त हिन्दू जाति को घोए निराणा-काल में रामनाम का असीम बल प्रदान करने वाला यह सन्त इन निरीह और निर्दोप कुलागनाओं के उद्घार की चिन्ता न करे, यह कैसे सम्भव था? उसके सन्त-हृदय में 'ज्यों मलेच्छ बस कपिला गाई की वेदना के साथ उन अबला-रूप कपिलाओं की वेदना भी जगी जो निव्धितयों के चगुल में पड़ी कराह रही थीं। उस दारुण स्थिति मे पडी, हिन्दू सस्कारों से युक्त इन ललनाओं की भी यह सन्देश मिला कि वे इस दीन-हीन देशा में भी राम-नाम का सहारा ले वह प्रेम प्राप्त कर सकती है जो सभी प्रकार की अपावनता दूर करने दाला है और मही जाति-पाँति, कुछ-दर्म, नर नारी किसी का भेद नही, सबका पूर्ण प्रवेश है। बाल्यावस्था से ही जिस कन्याके हृदय में राम-चरित घर कर छे और राम की कृपालुता पर दृढ विश्वास हो जाए, उसे जीवन की हर विषम परिस्थिति में निस्सन्देह उसी के सहारे सन्तोष और धैर्य प्राप्त हो सकता है। भिक्ति के समस्त साधनों के अभाव में भी, केवल राम-प्रेम के सहारे वह सभी कुछ प्राप्त कर सकती है, इस विश्वास से उसके नारकीय जीवन में भी शान्ति-लाभ होना निक्चय है। अतः पतिव्रन्थमं नारी का सर्वस्व होते हुए भी यदि वह बरबस उससे च्युत की जाती है, तो भी राम की शरण मे उसका अबाध प्रवेश है, इस भावना से उसके विषमय जीवन में भी सन्सता आ सकती है। नारी की इस विषम सामाजिक स्थिति में उसके पूर्ण उद्धार का प्रयत्न उसे भनित के क्षेत्र में ही आगे बढ़ाकर किया जा सकता था और गोस्वामों जी ने यही किया भी है।

ऊपर संकेत किया जा चुका है कि प्रमत्ति-मार्ग में नारी को पूर्णीधकार प्राप्त था तथापि सामाजिक जीवन में उसकी अवहेलना बनी हुई थी। 'मानस'

१ "संत हड्य नवनीत समाना । कहा कविन्ह पै कहै न जाना ।। निज परिताप द्रवै नवनीता । पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता ॥"

<sup>&#</sup>x27;मानस' उत्तर, १२४.७,=।

में उच्च सामाजिक आदर्शों की स्थापना करने वाले भक्त ने, भक्ति के क्षेत्र में भी नारी के आदर्श को पूर्णक्ष्पेण प्रतिष्ठित कर अपनी उदार दृष्टि एवं 'निर्मल मित' का परिचय दिया। 'नानापुराणनिगमागमसम्मत' राम-चरित में नारी को वह स्थान प्राप्त होना ही चाहिए जिसका उक्त ग्रन्थों में परिचय मिलता है। वेदों की अनेक ऋचाओं की रचना उसके द्वारा मान्य है । उपनिपदों में उसके ज्ञानियों के साथ ज्ञान-चर्चा करने के उल्लेख प्राप्त होते हैं । पौराणिक युग में भी कर्म एवं भक्ति में उसे पूर्ण अविकार प्राप्त है। स्मृतियों में उसकी स्वतंत्रता अवश्य सीमित है पर भक्ति के क्षेत्र से वह वहिष्कृत नहीं हैं ।

आगे चलकर देश के दुर्भाग्य में ऐसा समय आया कि नारी का आदर कही न हो सका और एक प्रकार से चारों ओर से खदेशी जाकर वह घर को दीवारों में बदिनी बना दी गई। यह दुर्दशा विशेष रूप से इसलाम के आक्रमण का दुष्परिणाम थी, क्योंकि सुरक्षा के लिए उसे छिपा रखना ही सर्वसुलभ साधन शेष रह गया था। बाल-विवाह ने उसकी उच्च शिक्षा एवं ज्ञान का मार्ग अवस्द्ध कर दिया। मिक्त के क्षेत्र में सिद्धान्त ने प्रवेश निषिद्ध नहीं किया पर व्यवहार में वह भी चरितार्थ होकर रहा । इस दुर्दशाग्रस्त नारी के

१ 'मानत', बाल० श्लोक ७।

२ इनमें से क्षिक्ष के नाम घोषा, लोप मुद्रा, यमी, श्रद्धा श्रीर सर्वराज्ञी हैं। वैदिक युग में स्त्री को समाज में सम्मान श्रीर श्रधिकार प्राप्त थे। इसके विस्तृत वित्रेचन के लिए देखिए—'वैदिक साहित्य', दितीय श्रध्याय। 'श्रप्तेद श्रीर नारी जाति', प० रामगोविन्द त्रिवेदी।

श्रीर मी देखिए--'कल्याण', नारी श्रंक, ए० १०२, 'वैदिक साहित्य में नारी', रामगोबिन्द त्रिवेदी, १० ३५४, ३५८, ३६२।

३ 'वैदिक साहित्य', पृ० १८४। 'कल्यास्य', नारी श्रक, पृ० ३६१।

४ नारी को स्मृतियों में भी सम्पत्ति पर अधिकार दिए गए हैं एवं उसके प्रति आदर, सम्मान एवं सुरत्ता के भाव में न्यूनता नहीं दिखाई देती। उसको स्वतंत्रता सीमित रखने के मूल में उसकी सुरत्ता का भाव ही जान पड़ता है (मनु०१।४-७,६) देखिए 'कल्याण', नारी अंक, पृ०१११, 'स्मृति मन्थों में नारी', प० रामगोविन्द त्रिवेदी।

५ वही, 'हिन्दू संस्कृति में नारी का स्थान', श्री ताराचन्द पण्डया।

६ माराबाई का बीवन इसका उदाहरण है

हृदय की वेदना किसने कितनी पहचानी कहा नही जा सकता। हाँ, किल-काल के विषम शासन से त्रस्त विश्व की वेदना ने जब त्रिश्व-हृदय तुलसी की वेदना का रूप घारण किया और विश्वनाथ की नगरी में वह उनके कण्ठ से फुटी तब विश्व ने पहचान लिया कि सचराचर रूप स्वामी का सच्चा भक्त शुद्र और नारी ही नहीं, प्राणिमात्र के प्रति कितना उदार और दयालु हो सकता है। इस सन्त ने असंस्य दिरवलम्ब और पथम्रान्त आत्माओं की भक्ति-चितामणि के प्रकाश में सन्मार्ग के दर्शन कराए और उस पर अग्रसर होने के लिए उन्हें पथ-प्रदर्शक 'मानस' प्रदान कर दिया। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह बृहत् समुदाय उस असहाय निरवलम्ब शूद्र वर्गका था जो ब्राह्मण धर्मकी कट्टरता की चपेट मे आकर, अंबकार के महागर्त में गिरने से बचने के लिए, 'डूबते को तिनके का सहारा' की दशा में निर्गुण मत की डोर पकडकर अपने स्थात पर जमकर उसका सामना करने के लिए लालायित हो रहा था। इस प्रकार नारी के साथ शुद्र को भी सहारा देने की आवश्यकता थी और इनकी अवज्ञाकर शेप का ही उद्धार करने से हिन्दू-जाति का उत्थान असंभव था। इसके लिए तुलसीदास ने तर्क-पद्धति को न अपनाकर भाव के व्यापक क्षेत्र में इनका स्वागत किया और कट्टर ब्राह्मणत्व के संकीर्ण-हृदय समर्थकों को यह समझा दिया कि वे इनका तिरस्कार कर अपनी ही हानि कर रहे हैं। नारी के प्रति उनके हृदय की पूज्य भावना का पूर्णपरिचय यहाँ मिला। शूद्र नारी की वह स्थान मिला जो शृद्र की भी प्राप्त नहीं हो सका।

बाह्मण और जूद्र का प्रश्न उस समय बड़ा जिटल हो रहा था। हिन्दू और मुसलमान दोनों की धार्मिक कट्टरता के समय रामानन्द द्वारा प्रचारित प्रपत्ति की भावना से लाभ उठाकर कवीर ने अपनी प्रखर प्रतिभाके बल पर नए पंथ की स्थापना करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। उनके द्वारा प्रवितित संतमत हिन्दू घम के सर्वेसवा बने हुए ब्राह्मण का पूर्ण कप से तिरस्कार करने पर तुला हुआ था और उसका प्रचार जोर पकडता जा रहा था, क्योंकि ब्राह्मणो द्वारा हेय वृष्टिसे देखा जाने वाला जूद्र समाज सतमत के क्षेत्र में ही सिर उठाकर देख सकता था कि उसे ही हर साधना से वचित रखने में विप्रवर्ग का कितना बड़ा अन्याय है। परिणामस्वरूप जूद्र के हृदय में विप्र समुदाय के प्रति घृणा घर करती जा रही थी और वर्णाश्रम की नीव ही हिलने लगी थी। यदि समय पर गोस्वामी जी ने इसे सँभाला न होता तो कहा नही वा सकता कि इसका कितना मोबण दुष्परिणाम हो सकता था। यह विषय स्वतंत्र रूप से विचार करने योग्य है। प्रस्तुत प्रसंग में इतना ही कहना पर्याप्त है कि संतमत मे ब्राह्मण की जो भत्सना हुई और वेदिविद् ब्राह्मण के समकक्ष ब्रह्मज्ञानी होने का दावा निरक्षर जूद का भी किया गर्या उसी के निराकरण के लिए गोस्वामी जी ने 'बिप्रपद पूजा' का माहात्म्य घोषित किया भीर 'बन्दौं प्रथम महीसुर चरना' से छेकर काकमुशुडि-गम्ड संवाद तक ब्राह्मण के महत्त्व का गुणगान किया। साथ ही जगह-जगह ब्राह्मण की भत्सना भी की । हिन्दू धर्म और संस्कृति के चरम उत्कर्ष के स्थल अयोध्याकांड मे कर्मकाण्ड के अधिष्ठाता देवतागणों की जी खोलकर भर्त्सना की गई और देवराज की बड़े कड़े शब्दों में खबर ली गई<sup>४</sup>। इन्हीं कारणो से उन्हें कहना पढ़ा ''बिप्रद्रोह जनु बाँट पऱ्यो'' । इन विरोधो उक्तियों का रहस्य इतना ही है कि हिन्दू धर्म के उन्नायक ये महाकवि एक ओर तो सतमत की भ्राति का निराकरण कर वर्णाश्रम धर्मको महत्ता प्रतिपादित कर हिन्दू जाति के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना चाहते थे; दूसरी ओर ब्राह्मणो को पतनोन्मुख देख, समय रहते उन्हें भी सचेत कर देना चाहते थे कि यदि अभी भी नहीं सँभले तो भविष्य मे धर्म की ग्लानि अवश्यम्मावी है। इस चेतावनी को खुले रूप में देना शूद्रवर्ग की उस प्रतिक्रिया को पृष्ट करना था जो संतमत के प्रभाव का परिणाम थी। निदान, तुलसोदास ने वित्र और शूद दोनो की मर्यादा स्थापित कर दोनो को सचेत किया और रामचरित में शूद्र को महत्त्व प्रदान करते हुए उसे यह भी भली भाँति समझा दिया कि उसे विप्र-विरोध की भावना त्याग वर्णाश्रम धर्म का

१ इसके उदाहरण संत काव्य में भरे पड़े हैं। 'मानस' में भी अनेक स्थलों पर इसका संकेत है। उदाहरणाय-

<sup>&</sup>quot;वादि शुद्ध दि जन्द सन इम तुम्हते कलु वाटि। जाने बद्धा सी विप्रवर आँखि देखाविह डाटि॥"

<sup>&#</sup>x27;मानस' उत्तर ६६।

२ वही, बाल०, ६, ३।

३ इसकी पराकाष्ठा कति-वर्णन में है। देखिए--'मानस' उत्तर० ६७. २, ६६. ८।

४ वही, ऋबो० २१६ ७-२१६, २६२.७-२६५, ३०१.२.८। श्रीर भी देखिए बाल० १२६. ७, ८; १३०।

५ 'विनय' पद १४२ ।

महत्त्व समझना चाहिए। सामाजिक व्यवस्था के लिए शूद्रवर्ग से विप्रवर्ग उँचा और हर स्थिति में उसके बादर का अधिकारों हैं। हों, उसके दोप को उसी वर्ग के कर्णधार सँभालों। शास्त्रों से अनिभज्ञ गूद्र को वेदशास्त्र विद् ब्राह्मण के क्षेत्र में दखल देने का अधिकार नहीं हैं। सतमत वेदशास्त्र को ब्रह्मजान के लिए आवश्यक नहीं मानता था। इसीलिए बेदमत के साथ तुल्सीदास ने लंकिमत और संतमत को महत्त्र दिया। साथ हो प्रत्यक्ष दिखा दिया कि भले ही ब्राह्मण वेदाधिकारी और पूज्य है तथापि प्रेम के बल पर भक्ति के पादन क्षेत्र में शूद्र भी वह पद प्राप्त कर सकता है जिसे वेदशास्त्रों, कर्मकाण्डी एवं तपस्थी भी कठिनता से प्राप्त कर पाते हैं। मक्ति के इस सर्वमुलभ क्षेत्र को खुला देख शूद्र-सम्प्रदाय निर्मुण की 'अगुन मुकुति को को तथा कर इस ओर को क्यों न लपकता, जहाँ उसे सभी कुल मिल रहा था और जिसके लिए ब्राह्मण का विरोध कर समाज में रोज की कटुना मोल लेने की आवश्यकता न थी। इस प्रकार युग का यह जटिल प्रश्न तुलसीदास ने बड़ी सरलता से सुलक्षाया। उनकी 'नय परमारथ स्वार्थ सानी' वाणी ने शूद्र नारी के द्वारा केवल नारी ही नही शूद्र के लिए भी समाज के हृत्य में प्रतिष्ठा के लिए अवकाश कर दिया और

"रामसखा रिसि बरवस भेटा। जनु महि लुटत सनेह समेटा"॥"

के दर्शन ने उसे निपाद के दिज्य-प्रेम की अनुभूति में लीम कर शूद्र के प्रति दीर्घकाल से पोषित शृणा विस्मृत करा दी। देववर्ग को उसे धन्य-धन्य कहते देख ब्राह्मण भी उसके गृणगान में गद्गद् हो धन्य-चन्य कह उठा। निषाद तुलसीदास की एक बहितीय देन है। शबरो और निषाद, दोनों की स्थिति भक्ति के क्षेत्र में अप्रतिम और इस अर्थ में सभी मक्तों से श्रेष्ठ है कि जो सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ वह कोई अन्य नहीं पा सका। सेवको पर कृपालु राम ने निपाद को सखा का पद दिया तथा शबरों को 'भामिनि' कहकर संबोधित किया और वह गति दी जो अन्य किसी नारी को प्राप्त नहीं हुई ।

१ ''बिन्हके मन मगन भए हैं रस सगुन, तिन्दके लेखे अगुन मुद्रुनि कवन।'' गीता०, अर्थव० १। २ 'मानस', अयी० २४२. ६।

३ ''धन्य-धन्य धुनि मगल मूला । सुर सराहि तेहिं दरिसहिं फूला ॥''

वदी, १६३. २।

४ ''तजि जोग पावक देह हरि पद र्लान मह जह नहिं फिरे ॥''

वही\_ भरस्य ० २६. १५।

गोस्वामी जी की भक्ति दास्य भाव की है अन सामाजिक दास को यह उच्चता उनके यहाँ मिलनो ही चाहिए और फिर इस दास मे कुछ ऐसी विशेषता है कि धर्म-धुरीण, पुण्यश्लोक-शिरोमणि, रामग्रेम-मृति गरत भी प्रेमविह्वल हो उसे हृदय से लगाने के लिए दौड पड़ते हैं। राम, लक्ष्मण एवं भरत तीनो के द्वारा सम्मानित होने पर भी निपाद की निरिभमानता व्लाघनीय है। ब्राह्मण की बराबरी का दावा तो दूर रहा, वह स्वयं को गूद्र से भी ऊँचा नहीं समझता और शूद्र की मर्यादानुसार ही गुरु विशिष्ठ की प्रणाम करता है-

"प्रेम पुलकि केवट किह नामू। कीन्ह दूरि ते दण्ड प्रनाम्"।।"

आइचर्य नही कि वर्माचार्य कुलगुर महिष विशिष्ठ उसे लक्ष्मण अथवा भरत से भी अधिक प्रमानुर हो हृदय से लगा लेते हैं। ब्रह्मजानी ऋषि और 'निपट-नीच' के मिलन की यह झांकी अद्भुत और अपूर्व है 3।

राम प्रेम की यदी महिमा है । प्रेमी शबरी और प्रेमी निषाद के स्वरूप में कुछ अन्तर है। निपाद की भक्ति अनोखी है। प्रेमार्त भरत अर्थ, घर्म, काम और मोक्ष की इच्छा का परित्याग करने पर भी राम-प्रेम की याचना का त्याग न कर सके । प्रेम-विह्वल लक्ष्मण ने भी कीर्ति, सुगति, विभूति का त्याग कर दिया पर राम के संयोग-सूख का त्याग उनसे न बन पड़ा । अन्यतम भक्त हनुमान सब कुछ त्याग देने पर भी 'अनपायिनी' भिक्त की याचना कर ही बैठे । परन्तु निषाद

१ 'मानस' भयो० १६२.७,८, १६३।

२ वही, अयो० २४२.५।

३ देखिए पीछे ५० ७८।

४ "एहि सम निपट नीच कीउ नाहीं। वह वशिष्ठ सम की जग माहीं॥ जेहि लखि लक्तहूँ ते अधिक मिले मुदित मुनिराउ॥ यह सीतापति भजन को प्रगट प्रताय प्रभाव।।" 'मानस', श्रयो०, २४२.=, २४३।

५ "श्ररथन घरमन काम रुचि गतिन चही निश्वान। जनम जनन रति राम पद यह बरदान न श्रान ॥"

वहीं, २०४।

द "धरम नीति उपदेसिश ताइी । कीरति भृति सुगति पिय जाही" ।

वही, ७१.७।

७ वहीं, सुन्दर० ३३ १।

ने इनमें से किसी वस्तु की याचना कभी कियी से नहीं को । हाँ, प्रभु के चरणों में अपना राज्य और प्रभु के कार्य में अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए अवस्य तत्पर हो गया। प्रयाग से आगे कुछ दूर तक उनके साथ गया। लौटने की आज्ञा हुई, छौट आया। राम का कष्ट देख उसका हुदय विषाद से भर गया, पर उसने उनके साथ रहने का हठ नहीं किया। सुख-दु.ख, हर्ष-विपाद में कभी भी आर्त अथवा अधीर न होने वाले निपाद का संयम प्रशंसनीय है। जब सबकी दन्ना यह हो जाती है.—

"कोउ किछु कहइ न कोउ किछु पूछा । प्रेम भरा मन निज गति छूछा ।।" तब—

''तेहि अवसर केवट धीरज घरि । जोरि पानि विनवत प्रनामु करि<sup>\*</sup>॥''

अयोध्या में राज्याभिषेक के उपरान्त अति वियों की विदाई के अवसर पर भी निपाद सर्वाधिक घीर-गभीर रूप में दृष्टिगत होता है। राम ने उसे सदा अपना स्मरण करते रहने एवं मन-वचन-कर्म से अमिनुसरण करते रहने का उपदेश दिया और 'नीति-प्रीति-प्रतिपालक' प्रभु ने उसे 'भरत सम आता' कह कर उसकी उस ग्लानि का शमन भी कर दिया जो पुण्यश्लोक भरत पर नदेह करने के कारण कभी उसके हृदय में हुई होगी ।

निपाद के चिरत में चिरतार्थ हो गया कि प्रभु के चरणों में पूर्ण आतम-समर्पण ही भक्ति है। ऐसे मक्त में अपनी इच्छा शेष नहीं रहती। प्रभु की बाहा पालन ही अपना कर्तव्य और मन-वचन-कर्म से स्वधर्मीनुसरण ही जीवन की सफलता प्रतीत होती है। कृपा-दृष्टि, प्रेम अथवा भक्ति का बरदान सब प्रभु को इच्छा पर छोड दिया जाता है। सर्वस्व-समर्पण के उपरान्त याचना के लिए अवकाश नहीं रह जाता। सच्चे निष्काम कर्मयोगी का जीवन ऐसा ही होता है और निषाद का जीवन इसका उदाहरण है। गीता में कहा गया है:—

> "स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नर । स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दित तच्छृणु ॥ यत प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम् । स्वकर्मणा तमभ्यच्ये सिद्धि विन्दित मानवः॥

१ 'मानस', अयो० २४१ ७।

२ वही, २४१. ⊏।

श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्। स्वभावनियतं कर्मं कुर्वन्नाप्नोति किल्विपम् ॥"

निषाद के जीवन मे यही चरितार्थ हुआ है। उसकी इस सफलता का कारण

वह दिव्य राम-प्रेम हैं जो गूढ होने से प्रेम के सामान्य अनुभावो द्वारा सहज में प्रकट नहीं हो जाता। भरत और निषाद को साय-पाथ देख प्रतीत होता है कि भरत अनुराग को मूर्ति है तो निषाद विनय की । भरत का अनुराग बिख-रता चलता है परन्तु निषाद मानो भरत का बिखरता हुआ अनुराग बटोर-बटोर कर हृदय में सँजोता है। उमका स्नेह किमी जीवन्मुक दिदंह के स्नेह से कम गूढ नहीं है। विदेह का 'गूढ सनेह रे' राम के दर्शन होने पर प्रकट हो गया, भरत के 'गूढ सनेह रे' को भक्तो के हृदय में अजन्त रस की वर्षा करने के लिए

उदित होना पटा । नियाद का आिलगन प्रभु ने किया, बनुराग से आप्लावित हो भरत ने किया, परन्तु एक अश्रु ने भी नेत्रों से निकल कर उस गूड प्रेम को प्रत्यक्ष नहीं किया। बस, उसे देखा अन्तर्यामी ब्रह्मणि विशष्ट ने और आतुर हो समेट कर अंक में भर लिया।

साराण यह कि मिक्त के क्षेत्र में गूद्र की स्थिति प्रत्यक्ष हो गई कि यहाँ उसे प्रत्येक वर्ग से सम्मान मिलता है। अब रही नारी और जूद्र नारी की स्थिति। मनो के यहाँ जूद्र को महत्त्व मिलने पर भी नारी की उपेक्षा ही रही। फलत कंचन और कामिनी की निन्दा वहाँ बराबर होती रही । गोस्वामी जी ने शूद्र नारी के चित्रण द्वारा एक तो नारी का अधिकार प्रत्यक्ष किया, दूसरे शूद्र नारी को जूद्र से भी ऊँचा पद प्रदान कर यह प्रमाणित कर दिया कि सतमत के अनुयायी महान् साधक जिस पद के लिए योगसावना कर कुंडलिनी

१ 'श्रीमद्भगवद्गीता' श्रव्याय १८,४५-४७।

२ 'मानस' श्रयो० १६६२।

३ "जबहि राम कहि लेहिं उसासा । उमगत मनहुँ प्रेम चहुँ पासा ॥"

वहीं, २१६६।

४ ''प्रनवीं परिजन सहित विदेहू। चाहि राम पद गृड सनेहू॥'' जोग भीग महेँ राखेड गोई। राम विलोकत प्रगटेड सोईं॥''

वही, बाल० २१.१.

४ ''गूड सनेइ भरत मन माहीं<sup>7'</sup> ॥

वही, ऋयो० २८२.४।

६ देख्यि पीछे १**४** ४।

जगाते, सिद्धि प्राप्त करते तथा ब्रह्म-साक्षात्कार कर परभपद के अधिकारी बनने का दावा करते हैं, वहीं पद एक अध्म नारी केवल 'विप्र पद पूजा' और सगुण राम के प्रेम से प्राप्त कर सकती हैं। उसे न वेद-शाःत्र के ज्ञान की आव- श्यकता है— उनकी उपेक्षा का प्रश्न ही नहीं उठता—और न किमी रहस्यमधी साधना अध्या अजगाजाप की ही। आवश्यकता है वेवल प्रेम की। फल-स्वरूप मिलती है योगसिद्धि और संतों का परम प्राप्य वह पद, जहाँ से पुनरा-वर्तन नहीं होता'। ऐसी प्रेम-साधना वाली नारी राम के द्वारा 'भामिनि' के संबोधन का सौभाष्य भी प्राप्त करती है। तात्पर्य यह कि सगुण राम के प्रेम द्वारा ही नारी सन्तो का परम छक्ष्य प्राप्त कर सकती है। 'मानस' की शबरी इसका जवलन्त प्रमाण हैं।

गोस्वामी जी की यह विचार-धारा हृदयंगम करने के लिए वाल्मीकीय एवं अध्यात्म रामायण में चित्रित शबरी के आख्यान से 'मानस' के आख्यान की तुल्ना अपेक्षित हैं। 'वाल्मीकीय रामायण' की कथा में कवाध को जाप-मुक्त कर उससे राम ने जानकी का पता पृष्ठा। उसने उन्हें सुगीव से मित्रता करने का परामर्ज दिया। इसके लिए मार्ग आदि का वर्णन करते हुए मतग क्रम्यि के अनुपम आश्रम के साथ ही शबरी का परिचय भी दिया। उसने कहा कि अद्भुत आश्रम के निवासी मतंग ऋषि तथा उनके शिष्यों को सेवा करने वाली, सदा धर्मानुष्टान में निरत, सिद्धा तपस्विनी शबरी चिरजीविनी होकर वहाँ रहती हैं। आपके दर्शन कर वह स्वगंलोक चली जाएगी । राम-लक्ष्मण निर्देष्ट मार्ग का अनुसरण करते हुए शबरी के आश्रम पर पहुँच कर उससे मिले। उसके सम्बन्ध में कहा गया कि वह सिद्धा तपस्विनी थी। वह धर्मपरायण श्रमणी नित्य तप में निरत तथा सिद्धों द्वारा सम्मानित भी थी। राम ने अति आदरपूर्वक उसे 'तपोधने' की सज्ञा से सम्बोधित कर उससे तप और

१ 'मानस', अरयय० २८,४०, २६.७।

र सम्पूर्ण प्रसंग ऋरण्य कांड के ७४ वें सर्ग में ३५ खोकों में विश्वित है।

३ 'देशं गतानामज्ञापि दृश्यते परिचारिणी। श्रमणी शवरी नाम काकुत्स्थ चिरजीविनी॥२६॥ स्वां तु धर्मे स्थितां नित्यं सर्वभूतनमस्कृतम्। दृष्ट्वा देवोपमं रामं स्वर्गलोकं गमिष्यति॥"२७॥

<sup>&#</sup>x27;बालमीकि॰ रा॰' ऋर॰, सर्गे ७३

साधना सम्बन्धों कुशल-क्षेम पूछा'! उसके सम्बन्ध में यह भी कहा गया कि वह वर्णबाह्य होने पर भी विज्ञान से बहिष्कृत नहीं थी । उसने राम से अपना पूर्व वृत्तान्त बतलाया और कहा कि जब आप चित्रकूट पर्वत पर थे तब मेरे गुरुजन दिल्यलोक को सिधारे और मुझसे कह गए थे कि श्रीराम का आतिथ्य कर चुकने पर तू भी अक्षय लोकों में जाएगी। राम के आग्रह पर उसने उन्हें उस समस्त आश्रम का पर्यटन कराया, वहाँ की विलक्षणताएँ बतलाई और कहा कि अब मै आपकी आजा से अपनी देह का परित्याग कर उन्हीं महिष्यों के समीप जाना चाहती हूँ। सब देख-सुन कर राम के मुख से निकल पड़ा 'आश्चर्य' है और उन्होंने कठोर वर्त पालन करने वाली शबरी से कहा कि तुमने मेरा बडा सत्कार किया। अब तुम अपनी इच्छा के अनुसार आनन्दपूर्वक अपने अभीष्ठ लोक की यात्रा करो। उनकी आजा पा अपने को अन्ति मे होमकर शबरों ने दिल्य शरीर प्राप्त किया और वह बिजली के समान उस प्रदेश को प्रकाशित करती दुई आत्मसमाधि में स्थित हो उस पुण्यधाम को गई जहाँ ने पुण्यात्मा ऋधि विहार करते थे।

'अध्यातम रामायण' के अनुसार प्रभु द्वारा उद्धार किये जाने पर कबन्व ने उनसे कहा कि सामने वाले आश्रम में शबरी रहती है जो आपके चरणकमकों में अति अनुराग रखने के कारण भिक्तमार्ग में कुशल हैं। वह आपसे सीता जी के सम्बन्ध में सब बातें बता देगी। तदनन्तर भगवान् शबरी के आश्रम पर पहुँचे। भगवान् को आया देख उसके नेत्रों में आनन्दाश्र भर आए और वह प्रभु के चरणों में गिर पड़ी। उनका स्वागत कर कुशल-प्रक्तादि के अनन्तर उन्हें सुन्दर आसन पर बैठाया। भिक्तपूर्वक उनके चरण बोकर

१ 'तौ दृष्ट्वा तु नदा सिद्धा समुत्याय कृताव्जितिः । तामुवाच ततो राम. श्रमणी धर्ममंस्थिताम् ॥ कव्चित्ते निर्जिताः विष्ताः कव्चित्ते वथते नपः । कव्चित्ते नियनः कोषः श्राहारश्च तपोधने ॥ रामेण तापसी पृष्टा सा सिद्धा सिद्धसम्मता ॥''

<sup>&#</sup>x27;बार रार्वे अर० ७४. ६-१०।

२ ''राघव: प्राइ विज्ञाने तां नित्यमबहिष्कृताम्''

वही, ७४. १६।

३ "मक्त्या त्वत्पादकमले भक्तिमार्गविशारदा।"।

चरणोदक अपने ऊपर छिड़ककर श्रद्धायुक्त हां अर्ध्यादि विविध सामग्रां से राम-लक्ष्मण का विधिवत् पूजन करके अमृत तुत्य फल लाकर उन्हें समिषित किए। शातिष्य सत्कार ही चुकने पर भगवान् से उसने अपना वृत्तान्त बतलाया कि मेरे गुरु महिष् मतंग उस आश्रम में थे। उनकी सेवा-शुश्रूषा करती हुई मैं हजारो वर्षों से वहाँ रह रही हूँ। गुरु बहालांक जाते समय मुझसे कह गए थे कि भगवान् ने राम रूप से अवतार लिया हं और इस समय वे चित्रकृट में है। जब तक वे आवें तू अपने अरीर का पालन कर। रघृनाथ जी के आने पर उनका दर्जन करते हुए इस श्ररीर को जलाकर तू परमधाम चली जाएगी। शबरी ने कहा 'हे राम! गुरु के कथनानुसार में आपके आने की बाट देख रही थी। उसने भगवान् की स्तुति करते हुए निवेदन किया कि मैं नीच जाति में उत्पन्त हुई एक गैंवार नारी हूँ। आप तो मन और वाणी के बिषय नहीं है फिर आपकी स्तुति कैसे कर्ले? अतः आप स्वयं ही मुझ पर प्रसन्त होइए ।

भगवान् ने उसे आद्वासन दिया कि स्त्री-पूरुप का भेद अथवा जाति, नाम और आश्रम मेरे मजन के कारण नहीं हैं, उसका कारण केवल भक्ति है और उन्होंने शबरी से भिक्त के नौ साधनों का वर्णन किया। अन्त में यही कहा कि जिस किसी में ये साधन होते हैं वह पुरुप-स्त्री, पशु-पक्षी कोई ही क्यों न हो उसमें प्रेमलक्षणा भक्ति का आदिर्भाव होता है और भक्ति उत्पन्न होने मात्र से प्रमु के स्वरूप का अनुभव होता और तब इसी जन्म में मुक्ति हो जाती है। अत मोक्ष का कारण भक्ति ही है। जिसमें पहला साधन 'सरसन' होता है उसमें क्रमशः शेप भी आ जाते है। प्रमु ने शबरी से कहा कि तू मेरी भक्ति से युवत है इसलिए मैं तेरे पास आया हूँ। मेरे दर्शन से तेरी मुक्ति हो जाएगी। यदि तुझे पता हो तो बता इस समय सीता कहाँ हैं? शबरी ने उत्तर दिया कि आप सभी कुछ जानते हैं तथारि लोकाचार का अनुसरण करते हुए पूछते हैं तो मैं बतलातों हूँ कि सीता को रावण हर ले गया है और इस समय वे लंका में हैं। तत्पश्चात् शबरी ने

१ ''योषिनम्दाप्रमेयात्मम् श्रीनजातिसमुद्भवा''

भाष्यातम रा०, श्रर० १०.१७ ।

२ "कथं रामाच में दृष्टस्त्वं मनोवागगोचरः। स्तोतुं न जाने देवेश किं करोकि प्रसीद से॥"

सुग्रीव का परिचय देकर बतलाया कि उससे आप मित्रता करें तो आपका कार्य सिद्ध होगा । अन्त में उसने कहा कि मैं आपके सामने ही अग्नि में प्रवेश कहेंगी । जबतक मैं विष्णु भगवान् के घाम जार्ऊ आप यही टहरिए । उसके बाद शवरी ने ाग्निमें प्रविष्ट हो एक क्षण में मोक्ष प्राप्त किया ।

'मानस' में कबन्ध शबरों की चर्चा नहीं करता। उसका उद्घार करने गौर उसे विप्रपूजा का उपदेश देने के पश्चात् राम स्वयं ही सीधे उसके आश्रम में पहुँचते हैं। उनके दर्शन कर उसकी दशा यह होती हैं —

"स्याम गौर सुन्दर द्वौ भाई। सबरी परी चरन रूपटाई॥ प्रेम मगन मुख बचन न आवा। पुनि पुनि पद सरोज सिंह नावा ॥"

कुछ मॅभल कर वह प्रभु के बातिथ्य का प्रयत्न करती है--

"सादर जल लै चरन पखारे । पुनि सुन्दर आसन बैठारे ॥ कन्द मूल फल सुरस अति दिए राम कहुँ आनि । प्रेम सहित प्रभु खाए बारम्बार बखानि ॥

पानि जोरि आगे भइ ठाढी। प्रभुहि बिल्लोकि प्रीति अति वाढ़ी।। केहि विधि अस्तुति करउँ तुम्हारी। अधम जाति मै जड़ मित भारी।। अधम ते अधम अधम अति नारी। तिन्ह महुँ मैं मितमन्द अधारी ।।"

इतना कहकर वह मौन है। तब.-

''कह रघुपित सुनु भामिनि बाता । मानौ एक भगित कर नाना ।। जाति पाँति कुल धर्मे बडाई । धन बल परिजन गुन चतुराई ।। भगित हीन नर सोहै कैसा । विनु जल बारिद देखिअ जैसा । ।'' तदनन्तर 'नवधा भिक्त' का उपदेश देकर राम कहते हैं:—

''नव महुँ एकौ जिन्ह के होई। नारि पुरुष सचराचर कोई।। सोइ अतिसय प्रिय भामिनि मोरे। सकल प्रकार भगति दृढ तोरे॥ जोगि वृन्द दुर्लभ गति जोई। तो कहुँ आजु सूलभ भई सोई॥

१ यह कथा 'अध्यातम रामायण' के अरण्यकाण्ड के दसर्वे सर्गके चवालीस श्लोकोंमें कही गई है।

२ 'मानस' अर्गय० २७. ८, ६।

३ वही, २७, १०-२८, ३।

४ वडी, २० ४ ६

मम दरसन फल परम अनूपा। जीव पाव निज सहज सरूपा। जनक सुता कइ सुधि भामिनी। जानहि कहु करिवरगामिनी। गं शबरी का उत्तर है:—

"पंपा सरिह जाहु रघुराई। तहँ होइहि सुग्नोव मिताई। सो सब किहिहि देव रघुवीरा। जानत हू पूछहु मित धीरा ।।"

वह राम को बारम्बार प्रणाम कर प्रेम-सहित अपनी कथा सुनाती है और तब उनके दर्शन करते हुए उनके चरण-कमलो को हृदय मे धारण कर, योगाग्नि मे शरीर मस्मकर उस ब्रह्मपद मे लीन होती है जहाँ से पुनरागमन नहीं होता।

शबरी के आख्यान के उक्त दीनों रूपों की तुलना करने पर निम्नाकित बातें प्रत्यक्ष हो जाती हैं:—

- (१) प्रथम होनों आस्यानों में कबन्ध राबरी का परिचय देता और राम से उसके आश्रम में पवारने का आग्रह करता है। 'अध्यात्य रामायण' में तो यह भी बतला देता है कि उसके द्वारा जानकी का पता मिलेगा। 'वाल्मी-कीय रामायण' में यह तो नहीं कहता पर इतना बतला देता है कि शबरी महिंघयों के लोक को प्रस्थान करने वाली है, बस केवल उनके आतिथ्य के लिए ही हकी हुई है। परन्तु 'मानस' में कबन्य द्वारा शबरी का नाम भी न लिए जाने पर राम स्वतः ही उसके आश्रम में पधारते हैं मानो यह उनका पूर्व निश्चित कार्य-क्रम हो। जैसे उन्होंने वाल्मीकि, भारद्वाज, शरभग, सुती-क्षण, अति, अगस्त्य आदि महिंघयों को दर्शन देकर कृतार्थ किया वैसे ही शबरी को भी। उसके यहाँ प्रभु प्रेम के कारण ही जाते और उसका उद्धार करते है।
- (२) तीनों आख्यानों में शबरी का व्यक्तित्व भी भिन्त है। प्रथम में वह सिद्धा तपस्विनी, सिद्धो द्वारा सम्मानित, धर्मानुष्ठान में निरत, विज्ञान में गति रखने वाली एवं विधिवत् तपस्या करनेवाली है। वह दीर्घकाल तक मतंग ऋषि तथा उनके शिष्यवर्ग ऋषियों की सेवा करती है। राम से उसका वार्तालाप किसी विदुषों के अनुरूप ही है।

१ 'मानस', २१, ६-१०।

२ वही, २६. ११, १२।

र वही, २६ इन्द

俸

0

दितीय आख्यान में वह सिद्धातपस्विनी तो नहीं, पर 'भिक्त विशाददा' अवस्य हैं। हजारो वर्षों तक मतग की सेवा में रहने वाली शबरी भिक्त के विधिविधान में पारंगत है जैसा कि उसके द्वारा किए गए विधिपूर्वक स्वागत-सत्कार से जात हो जाता है। उसके द्वारा की गई स्तुति उसकी तत्त्वज्ञता का प्रमाण है।

'मानस' की शबरों में उक्त विशेषताएँ दृष्टिगोचर नहीं होतीं। वह विज्ञान-शीला, सिद्धा, भिक्ति-विशारदा आदि कुछ भी नहीं है। वह तो प्रेम को ही सर्वस्व समझने वाली प्रभु की भक्त गँवार शबरी है जो मुनि के संकेतानुमार उनकी प्रतीक्षा कर रही है और उन्हें अपनी कुटिया में पधारते देख चरणों में लिपट पडती है। प्रेमातिरेक से वाणी अवरुद्ध हो जाती है। इस अवस्था में विधिवत् सत्कार का ध्यान रहना संभव नहीं, वह उसे आता भी नहीं है। बस:—

"प्रेम मगन मुख बचन न आवा । पुनि पुनि पद सरोज सिरु नावा ।।" वह तो चरणों में लोटने के सिवा कुछ जानती ही नहीं।

'मानस' मे प्रसंग अत्यन्त संक्षिप्त किन्तु सारगर्भ है। उसकी साधना का कोई परिचय नही है। शबरी को गोस्वामी जी अन्यत्र भी इस रूप में चित्रित करते हैं :—

"नाम लिये पूत को पुनीत कियो पातकीस, आरित निवारि प्रभु पाहि कहे पील की। छिलन की छोंड़ी सी निगोड़ी छोटी जाति पॉति-कीन्ही लीन आपु में सुनारी भोड़े भील की।।"

छिलियों की लड़की, निकम्मी और असम्य इस भीलनी का रूप 'विनय-पत्रिका' में भी दर्शनीय है :---

> "श्रीरघुबीर की यह बानि । नीच हूँ सों करत नेह सुप्रीति मन अनुमानि ॥ × × ×

१ 'ब(ति दीन अघ जन्म' और 'अधमतें अधम अधम अति' दी उसका परिचय है।

२ 'मानस' अर० २७ ह ।

र 'क्बिताo' उद्धरः १८।

"प्रकृत-मिलन कुजाति सबरी सक्ल अवगुन-खानि । खात ताके दिए फल अति रुचि बखानि वखानि'॥"

तात्पर्य यह कि 'शवरी स्वभाव से हो मैली-कुचैली थी, नीच जाति की थी और सभी दोषों की खानि थी। एक भी सद्गुण उसमें न थारे।" उसे तो अन्यव भी 'अब अवगुनन्हि की कोठरी' कहा गया है ।

- (३) तीनो आख्यानों में शबरी के शरीरान्त और उसकी गित में भी अन्तर है। प्रथम दोनों में उसके अग्नि में शरीर होम देने का उल्लेख हैं परन्तु 'मानस' में योगाग्नि में भस्म होने का। प्रथम में वह महिंप-लोक को प्रस्थान करती है तो द्वितीय में विष्णु-लोक को। वहाँ उसकी यह गिन भी पूर्वनिष्चित है, राम द्वारा प्रदत्त नहीं। 'मानस' में उसे 'जोगिवृन्द दुर्लभ गित' अर्थात् 'सहज सक्त्प' को प्राप्ति राम के दर्शन के फलस्वरूप हो मिलती है।
- (४) पूर्व आस्थानो में नबन्ध के कथनानुसार शबरो को जानकी का पता पहले से ज्ञात है। 'मानस' का संकेत हैं कि प्रभु के दर्शन के फलस्वरूप योगि-वृन्द-दुर्लभ गति के साथ हो योगिवृन्द-सुलभ सिद्धि भी प्राप्त होने के कारण उसे जानकी का पता तत्काल अवगत हो जाता है।

तीनों आख्यानों की इस सक्षित तुल्ना से यह स्पष्ट हो जाता है कि शबरी को तुलसीबास विशिष्ट रूप में प्रस्नुत करना चाहते हैं। प्रथम आख्यान में उसे अपनी तपस्या और सावना के कारण राम से अत्यिषिक सम्मान प्राप्त होता है। दितीय में उसके भक्ति-विशारदा होने के कारण राम के द्वारा नवधा भिक्त का उपदेश मिलता है, और प्रत्यक्ष कर दिया जाता है कि भक्ति से भगवान के दर्शन और उससे मुक्ति मिलती है। 'मानस' की शबरी तो लोक-वेद से बाहर, जाति होन और जड़मित है। अत. उसे जो कुछ भी प्राप्त होता है, केवल भगवान के प्रेम और उससे फलस्वरूप उनका नाम स्मरण करते रहने से ही। बस इतने ही पर रीझ कर राम उसे 'मामिनि' कहकर सम्बोधित करते और नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं। इतना ही नहीं, वे उससे कहते हैं कि तुझमें सभी प्रकार से भक्ति दृढ है। लोक-वेद से बाहर अधमाधम नारी शवरी में 'सकल

१ 'विनय' पद, २१५।

र 'विनय पत्रिका' की वियोगी इरि कुल टीका पर---२१५।

३ 'गीता०', अर्यय० १७ ७।

प्रकार' को भिक्त दृढ हैं जिसके कारण उसे प्रभु की कृपा प्राप्त हो गई, इसका सीधा अर्थ यही है कि समस्त साधनों से विहीन होने पर भी निश्छल और सच्चा प्रेम ही 'सकल-प्रकार' दृढ भिक्त का समकक्ष हो सकता है। जिसमें ऐसा प्रेम हैं, समझना चाहिए कि सभी प्रकार से उसकी भिक्त परिपक्वता या दृढता प्राप्त कर चुकी हैं। 'विनय-पित्रका' में स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रीति-प्रतिपालक प्रभु ने शबरी का प्रेम पहचान कर ही उसे दर्शन देकर उसका उद्घार किया। व्रष्टन्य है—

''ऐसे राम दीन हितकारी। अति कोमल करुनानिधान बिनु कारन पर उपकारी।

+ + +

अधम जाति सबरी जोषित जड़ लोक-बेद तें न्यारी। जानि प्रीति, दै दरम क्रुपानिधि सोउ रघुनाथ उधारी ॥"

'अधम जाति', 'जोषित जड़' की साधना क्या थी कि वह 'अब अवगुनन्हि की कोठरी' 'सुकृतसील' हो गई यह भी बतला दिया गया है:—

> ''प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो । ताको भलो कठिन कलिकालहु आदि मध्य परिनामो ॥

> > **t** + 4

नाम प्रभाउ सही जो कहै कोउ सिला सरोक्ह जामो। जो सुनि सुमिरि भाग-भाजन भइ सुकृतसील भील-भामो ॥''

राम-नाम से प्रभु की कृपा शबरी को मिली इसमें आश्चर्य क्यो हो, जब कि राम-नाम के प्रताप से शिला में भी कमल खिल सकता है।

१ यदि ऐसा न दोता तो गेंबार गोपियाँ ब्रह्मशानी उद्धव को 'पटदरसी' नहीं दिखाई पहती। देखिए 'अमरगीत' में उद्धव की ग्लानि—'सुर सकल बज पटदरपी हैं। बारहस्तदी पढ़ाक'।

<sup>&#</sup>x27;अभरगीत-सार', पद ४⊏हा

२ 'विनय', पद १६६।

१ वही पद रवर

राम के प्रेम की यह बद्भृत लीला देखकर तुल्सीदास इस प्रसंग में मन के पहले नर-समाज को सचेत ही नहीं करते उसमें आग्रह भी करते हैं:—

> "नर विविध कर्म अधर्म बहुमत सोकप्रद सब त्यागहू। बिस्वास करि कह दास तुलसी राम पद अनुरागहू।॥"

और तब अपने मन को समझाते हैं:-

"जाति होन अघ जनम महि मुक्त कोन्हि असि नारि। महामंद मन सुख चहसि ऐसे प्रभृहि बिसारि ॥''

द्रष्टय्य है कि यहाँ कि वि नानव-समाज को सम्बोधित किया है! 'मानस' का चनुर्थ श्रोता उसका मन ही है जिसे वह समय-समय पर समझाता और सचेत करता रहा है। यहाँ कि मन के साथ मानव-समाज को भी यह मली भौति हृदयगम करा देना चाहता है कि भित्त-विहीन नाना कर्म अधर्मस्वरूप हो जाते है, अर्थात् कर्मकाण्ड की यह दशा है और जो बहुमत (अर्थान् ज्ञान योगादि सम्बन्धो नाना मत) है वे सब वादग्रस्त होने से शोक्पद है। अदः कर्मकाण्ड अथवा नाना पत्थो के चवकर का त्याग ही श्रेयस्कर है। इन्हें छोड़, सीधे भगवान् से अनुराग करने से, उक्त सभी साधनो का परम साध्य—दुर्लभ कैवल्य परमपद—प्रभु की कृगा से अनायास ही मुलभ हो जाता है। जब शवरी सद्श नारी ने उमे प्राप्त कर लिया तो कोई कारण नहीं कि किसी भी व्यक्ति के लिए वह सम्भव न हो।

शवरी के 'जाति हीन' विशेषण के साथ 'अघ जनम महि' का मर्म भी समझ लेता है। 'जनम मुकुति महि' के समान ही इसका सीधा अर्थ है पापयोनि अथवा पापों की जन्मभूमि। शबर जाति में जन्म ग्रहण करने से तुच्छ जन्म अथवा पापों की जन्मभूमि। शबर जाति में जन्म ग्रहण करने से तुच्छ जन्म अथवा पापयोनि है ही। 'अघ जनम महि' का एक संकेत और भी है—पापों के उदय होने पर पृथ्वी में होने वाला जन्म। ऐसा जन्म शूद्र जाति में स्त्री का जन्म ही हो सकता है, जिसे कट्टर हिन्दू अर्म में परित्राण के लिए कही भी स्थान नहीं मिल रहा था। अतः गोस्वामी जी अपने मन को समझा रहे हैं कि 'हे मितमन्द! देख शास्त्रानुकूल साधनाओं से रहित, पापयोनि होने से सद्गति के अधिकार से वंचित नारी को जिस प्रभु की कृषा से ब्रह्मपद प्राप्त हो गया, उसकी शरण में गए विना तुझे सुख कैंमे प्राप्त हो सकता है ? यदि ऐसे प्रभु

१ 'मानस' झर० २६ छुन्द ।

२ वही, ३०

का स्मरण नहीं किया, जो 'जाति पाँति कुल्धर्म बड़ाई' तथा ज्ञान, योगादि की साधनाओं को एक ओर रख, केवल प्रेम के नाते मक्त को अपनाते हैं तो सुख प्राप्ति असम्भव है। विश्वारमा नुलसीदास का अंत करण तो राम के अखिल लोक कल्याणकारी रूप के प्रकट होने पर ही सुखी हो सकता था। यदि

उच्चकुल और उच्चवर्ग के धर्मात्मा और साधक, ज्ञानी और योगी ही उनकी कृपा प्राप्त कर परमानन्द लाभ करते रहें और नीच जाति, नीच कुल, मन्दबुद्धि साधन-हीन पतित प्राणी यावना भोगते रहें तो सत-हृदय को विश्राम कहाँ?

जन्हें तो दीनानाथ, अशरण-शरण प्रमु की कृपा के लवलेश ही से 'परम विश्वाम' मिल सका जिसका उल्लेख उन्होंने इस प्रकार किया है:—

"सुन्दर सुजान कृपानिधान अनाथ पर कर प्रीति जो। सो एक राम अकाम हित निर्वान प्रद सम आन को। जाकी कृपा लवलेस तें मितमन्द तुलसीदास हूँ। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ।

राम के इस स्वरूप का स्वभाव विलक्षण है .—

"एक वानि करुना निधान की । सो प्रिय जाके गति न आन की ।।"

छोडो निगोडो' 'छोटी जाति पाँनि' वाली, 'भोंडे भील की नारी'की होनता जितनी अधिक है उतनो ही राम की महानता भी। शबरी को प्रणति और क्रपालु प्रभुकी प्रकृति दोनो ही में कुछ ऐसी विलक्षणता है कि इस सरस प्रसंग को गाते समय तुल्रसी का हृदय आनन्दमग्न हो गया है और वे इस प्रसंग की

इस रूप के जो दर्शन शबरी के प्रसग में हुए वें अन्यत्र नहीं। 'छलिन की

फल-धृति भी गा उठे है<sup>3</sup>:—
''तुलसी भनिति, सबरी प्रनिति, रघुबर प्रकृति करुनामई ।
गावत सुनत, समुझत भगित हिय होय प्रभु पद नित नई '॥''

१ 'मानस', उत्तर०, श्रन्तिम झन्द।

२ वही, श्ररएय० ३'ः।

३ 'रामचरित-मानस' में भगवान् के चरित की फलश्रुति अनेक स्थानों पर है। भक्तों में यदि किसी के चरित की फलश्रुति है तो मरत-चरित की। इनके अतिरिक्त केवल शवरी को प्रणिन की यह फलश्रुति 'गीतावली' में है।

४ 'गोतावली, भरवव १७

शबरी की प्रणित और रघुवर की करुणामय 'बानि' का जितना ही गान किया जाए, सुना जाए और उसे जितना ही समझा जाए उतना ही हृदय में नित्य नूतन भक्ति का प्राटुर्माव होता रहेगा। 'भरत-चरित' की भी फल-श्रुति कही गई हैं:—

> "भरत चरित करि नेम नुलसी जे गार्वीहं सुनिहं। सीय राम पद प्रेम अविस होइ भव रस बिरित ।।"

दोनो का अन्तर विचारणीय है। भरत के चरित को सुनना ही पर्याप्त है पर शबरी-उद्धार के चरित को समझना भी है। भरत का चरित भवरस से विरक्ति और राम-प्रेम का उद्बोधक है तो शबरी का आत्मसमर्पण पूर्ण प्रेम नित्य नृतन भक्ति प्रदान करने वाला है। कारण वह प्रेम ही 'सकल प्रकार इंढ भिनत का प्रदायक है। इस प्रकार शबरी की प्रेम-साधना उस युग के मुक्ति-प्रेमी भक्तो को आदर्श रूप में ग्राह्म हो सकती थी। उसमे बतला दिया गया था कि साधन और कुछ नही, यदि कुछ है तो 'विप्रपद पूजा' मात्र है। कारण, गुरु ने ही शवरी को राम के सम्बन्ध मे बतलाया था। वह यदि मतंग की सेवा न करती तो राम-लक्ष्मण के आगमन पर वह बुद्धिहीन उन्हें पहचानती कैसे ? वस्तुत गुरु बचनों के सहारे ही उसने उन्हें पहचाना । इसे विप्रपद-पूजा का ही प्रताप समझना चाहिए कि विप्र की कुपा से प्रभुका पता मिला और प्रभुकी कृपा से कैवल्य परमपद। 'जोगि वृन्द दुर्लभ गति का अधिकारी हो जाने पर योग-सुरूभ सिद्धि का प्राप्त होना स्वाभाविक रूप से अवश्यम्भावी है। उसी के फलस्वरूप शबरी सुग्रीव से मित्रता आदि की भविष्यवाणी कर सकी। सीता का पता पूछने पर वह राम को जो उत्तर देती है उसका यही सकेत है। 'जोगिवन्द दुर्लभ गति' और सहजस्वरूप की प्राप्ति का वरदान दे चुकने पर राम उससे कहते हैं कि हे भामिनी! है करिवर-गामिनी ! जनक सुता का समाचार बतलाओ । यह नहीं कहते कि यदि ज्ञात हो तो बतलाओ, जैसा 'अध्यात्म रामायण' में पछते हैं ।

१ 'म:नस' अयो ० ३२६।

२ "शवरी देखि राम गृह आय। मुनि के बचन समिक्त जिथ भाष ॥" वही, अरयय० २००।

रे 'मध्यारन रामाय**स**' मरस्य० १० २३ ३३

'मानस' में शबरी के संक्षिप्त उत्तर का संकत यही है कि आप थीरमित होते हुए और अपनी लीला का कार्यक्रम जानते हुए भी जो पूछ रहे है, उसका कारण मै समझ गई। आपको कृषा से सहज-स्वरूप का बोध हो जाने पर क्षापकी लीला का रहस्य जानने मे क्या देर लग सकती है ? मुझे ज्ञात हो गया कि ललित-नर-लीला के अन्तर्गत अ**ब** सुग्रीव-मिताई, सीता की खोज और रावण-वध का समय आ रहा है। उसके बनुसार आपको सुग्रीव द्वारा ही शेष ज्ञातन्य जानना उचित है। यदि मैं हो सब बतला दूंगी तो 'सुग्रीव मिताई' की लीला का प्रयोजन पूरा होने में किंचित् बृटि हो जाएगी। आपको तो वहाँ उसी प्रकार नितात अनभिज्ञ बनकर ही पूछना है जैसे जटायु द्वारा सब वृत्तान्त जानने के बाद भी मुझसे पुछ रहे हैं। यहाँ जबरी की योगसिद्धि का प्रमाण मिल गया जिसके द्वारा उसे भूत और भविष्य दोनों का ज्ञान हो गया है। प्रश्न उठता है कि परम्परा प्राप्त आख्यान के अनुमार शबरी के महिंपिलीक अथवा विष्णुलोक प्राप्त करने का उल्लेख न कर गोस्वामी जी उसे 'ब्रह्मपद' क्यों दिलवाते हैं ? सर्वत्र तो वे बार-बार सगुणोपासकों द्वारा इस मुक्ति की उपेक्षाही करवाते रहे हैं। राम के दर्शन करने वाले मृगो से लेकर योगानि में शरीर भस्म करनेवाले शरभंग तक को सगुणोपासकों ही का प्राप्य किसी न किसी रूप में मिलता रहा है फिर प्रेम-विभोर शबरी को ही 'अनुन मकृति' का बरदान किस लिए?

इसका कारण विचार करने पर स्पष्ट हो जाता है। जिस युग में अछूत को निकालकर भगवान् का द्वार बन्द कर लिया जाता था उसी युग में युगप्रवर्तक संत तुलमीदास ने शूदनारी को उसी स्थान का अधिकारी बतलाया जिसे कट्टर धर्मावलम्बी तपस्वियों, ज्ञानियों एवं धर्मध्वजियों के लिए ही सुरक्षित समझते थे, तो आश्चर्य क्या ? राम के प्रति सहज प्रेम को समस्त साधनों से श्रेष्ठ मानने के कारण वे उनसे उसी की याचना करते हैं:—

१ ''पंपासरिं जाडु रब्रुराई। तहँ होइडि सुग्रीव मिताई॥ सो सब कहिंहि देव रघुवीरा। जानते हू पूछडु मित थीरा॥

<sup>&#</sup>x27;मानस,' ऋर० १६ ११, १२।

२ "जिन्हके मन मगन सप हैं रस संगुन तिन्हके लेखे अगुन मुकुति कविनं' गीता० सनस्य प्र

## तूलसीदास की दृष्टि म - नारी

"राम कवहँ प्रिय लागिही जैसे नीर मीन को। सुख जीवन ज्यो जीव को, मनि ज्यों फनि को. हित ज्यों धन लोभ लीन को।

ज्यों सुभाव प्रिय लागति नागरी नागर नवीन को ै॥''

हमें भूछना न चाहिए कि उस युग के सन्तमत में जाति-पाँति की अवहेछना बौर 'हरि को भजें सो हरि को होई' का ही जीर था। यह हरि केशव, राम. गोविन्द, मुरारी आदि नामों से पुकारा जाने पर भी अवतारों से भिन्न बतलाया जाता था। पिडितों को चुनौती दी जाती थी कि जिस ब्रह्म को तुम वेदशास्त्र में ढॅढते हो उसे हमने इसी शरीर में प्राप्त कर लिया है। 'प्रेम पियाला' पीकर जब 'सोवत नागिन' जाग उठती है तभी 'गगन गुफा' में अजस्र रस की वर्षा होती है जो साधक को 'दस दिसि दमकै दामिनी भीजै दास कवीर' की दशा मे परम प्रियतम का साक्षात्कार कराकर उन्मत्त बना देती है। यही वह अवस्था है जब 'सुन्दरी' को 'सीस' में ब्रह्म की शलक मिलती है। ' अब इसकी तुलना शबरी से कीजिए और देखिए कि दोनों में क्या अन्तर है। शबरी को किसी कनफटे योगी से 'सोवत नागिन' जगाने की प्रक्रिया सीखने नहीं जाना पडा और न किसी सूफी साधक से उस 'प्रेम पियाला' की प्राप्ति के लिए दीक्षा लेनी पडी

जो मदिरा का समकक्ष बन, उन्मत्त बना दे। उसके चरित से यह चरितार्थ हो गया कि इन सबके स्थान पर यदि 'दशरथ सुत' राम से निश्छल श्रेम किया जाए

९४

१ "विनय" पद १६६।

<sup>&#</sup>x27;मानस' के प्रन्त में भी उनकी यही याचना है:-'कामिहिनारि पियारि जिमि लोभिहि निय जिमि दाम। निमि रघुनाथ निरन्तर प्रिय लागहु मोहि राम॥"

२ देखिए वी छे पृष्ठ २।

३ "प्रेम पियाले पीवन लागै, सीवत नागिनि जागी।"

क्रवीर अं० पृ० १११, पद ७४।

४ ''तव सुख पावै सुन्दरी बद्ध मालक्की सीस ।''

क अं भन की अंग र० २६ ।

५ 'इरिरस पीया जाशिये जे ऋवहुँन जाइ खुमार। मैमता घूमत रहे नाहीं तन की सार।"

और श्रद्धापूर्वक विप्रपदपूजा की जाए तो भी उसी पद की प्राप्ति हो सकती है जिसे

निर्मुण भक्तों के शिरोमणि कबीर ने परम प्राप्य ठहराया था और जिसका अभिमान (सान्विक ही सही) उन्हें बारवार पंडितों को चुनौती देने के लिए बाध्य कर दिया करता था। शबरी ने शुद्ध प्रेम के बलपर ही 'दगरथ मृत' को और उनकी कुपा से बहुमपद की प्राप्ति की। उन्हों की कुपा से हुई उसे योगसिद्धि की प्राप्ति भी। हाँ, इमका उपयोग कर, ससार को चमत्कृत करने के लिए जीवित रहने की उसने आवश्यकता नहीं समझी। इस प्रकार वह किसी भी निर्मृणिये सत से एक कदम आगे बढ़ गई क्योंकि उसने उनके द्वारा निर्दिष्ट किसी प्रकार की साधना के बिना ही सभी कुछ प्राप्त कर

लिया ।

विखलाई वह अन्यत्र नहीं । मर्यादा पुरुषोत्तम ने यहाँ अनेक मर्यादाएँ तोड दी । यहाँ तक कि उसे 'भामिनी' कहकर सम्बोधित किया और 'करिवर गामिनी' के विशेषण से विभूपित कर दिया। 'मानस' के कुछ व्य ख्याता 'विनय-पित्रका' से प्रमाण देकर सिद्ध करते हैं कि दाबरी 'मानस' में माता के रूप में चित्रित हैं। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि गोस्वामी तुलसीदास ने 'मानस' में प्राय प्रत्येक पात्र में अन्य ग्रन्थों की अपेक्षा कुछ न कुछ विशेपता अवश्य ही दिखलाई है। प्रतित होता है कि शबरी को भी यहाँ उक्त सबोधन एवं विशेषण से विभूपित करने का विशेष प्रयोजन है। कोई भी पुत्र अपनी माता को 'करिवर गामिनी' कहकर सम्बोधित नहीं कर सकता, फिर मर्यादा-

शबरी के प्रसंग में करुणाकर प्रभु ने जो कृपा, भक्तवत्सलता और मधुरता

विशेष रूप से कृष्ण-भक्तो को माधुर्य-भाव में ही प्रेम का परमोत्कृष्ट रूप दिखाई देता है जिसके लोभ में वे पुरुष-शरीर पर भी नारी की वेशभूषा धारण कर उसकी रसमयी अनुभूति में मन्न होने की चेष्टा किया करते है। निर्गृण भक्त भी परम प्रियतम के प्रेमरस-पान के हेतु ही 'शून्य महल' में सेज विद्याया करते थे जिसके दर्शन कभी-कभी प्रेमयोगिनी कृष्ण-भक्त मीरा के यहाँ भी हो जाते

हैं। अतः संदेह नहीं कि 'मानस' में शबरी के प्रति उक्त सम्बोधन इन्हीं

पुरुषोत्तम की बात ही क्या ? व्यान देने की बात है कि कूछ सगुणोपासको,

१ पंडित जीवनशकर याज्ञिक ने अपने लेख 'शबरों की भक्ति' में इसे भली भौति सिख किया है। देखिए 'कल्याया', भक्ति-श्रक पृ० २१=।

र मीरावाई की वेदनापूर्ण वाणी प्रसिद्ध है---"सुन्त महत्त में सेन पिया की किस निष मिलना देन्य

निर्मुण प्रेमियो को दृष्टि मे रखकर किए गए हैं। अन्यया 'सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिक्र उरगारि ।' की घोषणा करने वाले तुलसीदास भला मधुरभाव को आश्रय कैसे दे सकते थें? उन्होंने उसे उन्हों के लिए सुरक्षित रखा जो सेवकों के सर्वस्व होते हुए भी कभी मधुर भाव के प्राप्य और निर्मुण भिवत प्रदान करने वाले भी हो सकते हैं। अस्तु, राम के द्वारा प्रयुक्त उक्त विशेषणों और शबरी के ब्रह्मपदलीन होने का यही रहस्य है।

निश्चय ही गोस्वामी तुलसीदास की शबरी भिक्त के क्षेत्र में नारी के ऊँचे आसन के अधिकार का ज्वलन्त उदाहरण और नारी-जाति को पददलित करने वाले समाज के कट्टर धर्मध्विजयों के लिए खुळी चुनौती है। गबरी के साथ-साथ निषाद की भितत के रहस्योद्घाटन से यह प्रत्यक्ष हो जाता है कि तुलसीदास के मत में शूद्र की और उससे आगे बढकर नारी की—नाहे वह शूद्र नारी क्यो न हो-कहाँ तक पहुँच है और उसके लिए विप्रयद-पूजा का क्या महत्त्व है। निर्गुण सन्त नित्य ही संगुण-भिनत की निराधार चर्चा करते तथा वेदविद् ब्राह्मण और पडितों को फटकार बताते थे। उनकी इस अनिधकार चेष्टा और अनर्गल चर्चा का निराकरण किए बिना वह रामभक्त कैसे चुप रहता जिसका दावा था कि उसे राम का बल है और किसी मानव की चिन्ता नहीं। अतः सन्तोकी ललकारके उत्तर में ही यह चुनौती दी गई थी। अन्तर दोनो में इतना ही था कि निर्मुण प्रचारकों की चुनौती उनकी शिक्षा-दीक्षा के अनुरूप खुली और भद्दी होती थी और गोस्वामी जी की चुनौती जनकी शिक्षा-दीक्षा एवं संस्कारों के फलस्वरूप बड़े शिष्ट और मधुर ढंग से क्यंभ्य रूप में सामने आई। इसमें वह मधुर रम था जो चट गले के नीचे उतर जाता और संतमंडली उसका पान कर तृप्त हो जाती। पर इसे पान करने और इसका मूल्य चुकाने का साहस किसी निर्गुण-पंथी के पास न था। अतः यह सगुण भक्तों के छिए आनन्द की वर्षा करता रहा और निर्गुणियों को यह लालच दिलाता रहा कि भीगना हो तो भीग लो। यहाँ 'दसदिसि' दामिनी की दमक नही, घनश्याम के मनोहारी रूप के दर्शन और सरस प्रेम की मन-मोहक मधुर फुहार है जो 'अति बातप' से व्याकुल को घीतलता, सन्तोष और

१ 'भानस' उत्तर० ११६।

२ ''नग में गति काहि जगत्पति की परवाह है ताहि कहा नर की '"

परम शान्ति प्रदान करने वाली है। बात यह थी किन तो तुलसीदाम को व्यर्थ का वितण्डा ही प्रिय था और न उन्होने 'निर्गुन कौन देस को बासी' कह-कर निर्गुण को थूल उडाकर सगुण की पताका फहरानी चाही थी। उन्होने

बड़े कौशल से निर्मुण और समुण की सीमा निर्धारित कर उनका अपने-अपने क्षेत्र में पूर्ण आधिपत्य रहते हुए भी उनमे इतनी अभिन्नता स्थापित कर दी कि एक क्षेत्र से दूसरे में प्रवेश करने वाले का सहर्ष स्वागत हुआ और किसी विवाद के लिए कोई अवकाश नहीं रह गया। व्यर्थ के गाल बजाने वालों का भी मुँह सिल दिया गया ताकि व हल्ला मचा कर इन दोनों क्षेत्रों की उस शान्ति को भंग न कर सकें जो वहाँ के यात्रियों के लिए परमावश्यक है। हमें भी तुलसीदास की भाँति ''परम विश्वाम तें तभी मिल सकता है जब हम इस रहस्य को समझें और 'मानस' के अन्त में 'सठमना' को दी गई चेतावनी को

जिनके सहारे कोई बार्त प्राणी घोर निरागा के अन्थकार में भी उस मार्ग पर सरलता से आगे बढ़कर गन्तन्य तक पहुँच सकता है। तुलमोदास के युग के गूद और नारी ने इन्हीं नेत्रों से अपना पथ पहचान लिया। फलत हिन्दू जनता का एक वड़ा भाग जो ब्राह्मण धर्म में अपना बहिष्कार देख उद्धार की आगा से निर्गुणियों के आश्रय में जा रहा था, वापस लौटकर तुलसी के राम को ही भजने लगा। निर्गुणियों के राम के रहस्यम्य रूप की अपेक्षा उसे तुलसी के राम का प्रत्यक्ष और सर्वमुलभ रूप अधिक सरस और सरल जान पड़ा। वह बड़े प्रेम से निषाद और शवरी की मिक्त का गानकर और केवट-राम संवाद सुन कर तथा कोल-भीलों के प्रति प्रभु का सहन व्यवहार वेलकर स्वयं को प्रमु

निष्कर्प यह कि निपाद और शबरी भक्तिमार्ग दिखलाने वाले वे दो नेत्र है

हृदयंगम करें <sup>3</sup>।

१ 'अमर नीतसार' पद ६४।

२ ''पायो परम विस्नाम राम समान प्रमु नाहीं कहूँ।'

<sup>&#</sup>x27;मानस' उत्तर० श्रन्तिम छद

३ ''पाई न गित के हि पितत पावन राम भित्र सुन सठ मना। गितका श्रजामिल ब्याध गीध गजादि खल तारे घना।। श्राभीर जमन किरात खस स्वपचादि श्रति श्रवकर जे। तेड नाम बारक लेत पावन होई राम नमामि ते।''

बड़ी, १२६.६ १२।

४ देखिए नही अयो० १३४ १-१३६।

के समीप समझ हर्ष से उल्लसित हो उठा और निर्मुण पंथ की ओर जाते हए अन्य बहत दलित वर्ग को भी उसने अपनी ओर खींच लिया। सर्वविदित है कि कबीर के अनुयायी तुलधी के पूर्व जितने ये उतने उनके बाद नही रह गए। कहना नहीं होगा कि मानस-रूपक के रहस्य अथवा काकभुशंडि-गरुड-संवाद की तत्त्वपूर्ण विवेचना समझने की क्षमता इस अपढ जनसमुदाय में न थी। अत. भगवान और भनतों के उक्त प्रसंग ही ऐसे ये जो उन्हें उस निरवलम्बता की स्थिति मे पय-प्रदर्शन कर परित्राण का आश्वासन दे सकते थे। भक्ति-मार्ग के प्रदर्शक उक्त दोनों नेत्रों द्वारा जहाँ एक ओर संत तुलसीवास ने निर्मुणिया सन्त-सम्प्रदाय को रामभक्ति के सच्चे स्वरूप के दर्शन कराने का प्रयन्न किया बही दुसरो ओर अधम की श्रेणी में परिगणित होने वाले समाज को दृढ अवलम्बन प्रदान किया। उसका सहारा लेकर पतित समझी जाने वाली नारी अपनी अधमाधम स्थिति मे भी केवल भगवान् के प्रति गूढ और मृक-स्नेह घारण करके ही उनका स्मरण करती हुई अपने नारकीय जीवन से मुक्ति पा उनके चरणो में स्थान पाने की अधिकारिणी हो सकती है, इस भावना ने कितनी असहाय अवलाओं के जीवन में शान्ति और सन्तोप प्रदान किया होगा, इसे कहने की आवश्यकता नही । निपाद और शबरी युगपुरुष तुलसीदास की महान् देन है।

ज्ञान और योग के क्षेत्र में भी नारी की स्थिति पर कुछ विचार हो जाना चाहिए। मानसान्तर्गत ज्ञान-दोपक के रूपक तथा ज्ञान सम्बन्धी अन्य उक्तियों से यह निश्चित हो जाता है कि शुद्ध ज्ञान-मार्ग द्वारा अद्वैत की प्राप्ति का अधिक महत्व तुलसीदास की दृष्टि में नहीं है। इसे सम्भव मानते हुए भी उन्होंने ज्ञानमार्ग को भगवत्-प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन नहीं माना है। उनके विचार में वही ज्ञान ग्राह्य है जो राम प्रेम के आश्रित हो। इस सम्बन्ध में ज्ञानी और भवत के सम्बन्ध में कही गई इन दो उक्तियों को समझ लेना चाहिए। ज्ञानी के लिए कहा गया:

"ज्ञानी प्रभृहि विशेषि पियारा<sup>5</sup>॥"

और भक्त के लिए कहा गया :---

"अस सज्जन मम उर बस कैसे । लोभी हृदय वसिंह धन जैसे ।।" प्रभु को प्रिय है दोनो ही, पर दोनो भावनाओं में बड़ा अन्तर है। संसार में

१ 'मानस', बाल ० २६.७।

२ वही सुन्दर० ४७७

किसी का प्रेम सब पर एक-सा नहीं होता। इसी प्रकार प्रभु का प्रेम सभी भक्तों पर होता है पर किसी की चिन्ता उन्हें कम है तो किसी को अधिक। किसी के प्रति वे 'अंडिन्ह कमठ हृदय जेहि भाँती'' के समान चिन्तित रहते हैं, किसी की चिन्ता वैसे ही करते हैं जैसे पिता अयोग्य, पर आज्ञाकारी पुत्र की करता है और किसी की रक्षा के लिए वैसे ही व्यप्न रहते हैं जैसे माता अपने अबोध शिशु के लिए। इन दोनों के प्रति अपनी भावना उन्होंने नारद से व्यक्त की हैं :—

''मोरै प्रौढ़ तनय सम ज्ञानो । बालक सुत सम दास अमानी ॥'''

स्पष्ट है कि प्रभु के सर्वाधिक प्रेम का पात्र 'अमानी दास' होता है।

ज्ञानी पर विशेष प्रेम का उल्लेख जिज्ञामु और अर्थार्थी से उसकी भिन्नता दिखाने के लिए किया गया है, कुछ प्रेमी भक्त से नहीं। ज्ञानी विशेष प्यारा होता है पर जरणागत आर्त भक्त तो प्रभु के विशेषाति विशेष अविरल और अटल प्रेम का भाजन होता है। तुलसीदास ने सर्वत्र ज्ञान की अपेक्षा मिक्त का महत्त्व स्वीकार किया है और उनके यहाँ उसी ज्ञान की मान्यता है जो भक्ति को लेकर चलता है, उसकी नहीं जो कोरे तर्क की महत्त्व देता अथवा जो योगादि साधनों का अवलम्बन कर निर्विकल्प समाधि की कामना करता और जगत को स्वप्तवत् एवं मिथ्या मानकर त्याज्य समझता है। इस मार्ग को वे प्रुप अथवा स्त्री किशी के लिए ठीक नहीं समझते। 'विनय-पत्रिका' के अनेक पदो मे कोरे ज्ञानियों का रूप खोलकर रख दिया गया है। यह भी समझा दिया गया है कि ज्ञान द्वारा प्रतिपादित मिथ्या माया का जाल बिना हरिकृपा के केवल ज्ञान से नहीं कट सकता। और कृपा त्रिगुणातीत निर्गुण निर्विकार रूप की नहीं, सगुण रूप की होती है। अत हरिकृपा से प्राप्त ज्ञान सशयोच्छेद कर सकता है पर शोभा उसकी हरि-प्रेम को अगीकार कर भक्ति का अनुगामी बनने पर ही होती है। राजा जनक जैसे परम ज्ञानी जीवनमुक्त के ज्ञान की शोभा भी रामप्रेम के कारण ही है। उनके प्रसंग में कहा गया है '---

> "सोह न राम प्रेम बिनु ग्यानू। करनधार बिनु जिमि जलजानू॥

१ 'मानस' श्रयो० ६.८। २ वही. अरएय० ३६ ८।

इ.बद्दी अपयो∘ २७६ **४** 

तात्पर्य यह कि राम-प्रम से ज्ञान की गोभा और हरिकृता से उसमें सफलता है। अन्यथा वह वाक्यज्ञान के अतिरिक्त और कुछ नहीं जो दम्भ और पाखंड को बढ़ाता है।

सारांश यह कि गोस्वामी जी ने भगवत्-प्रेम के आश्रित ज्ञान की प्रतिष्ठा की है। यह ज्ञान राम-चरित के प्रभाव से कल्याणकारिणी शक्ति—भनित में परिवर्तित हो जाता है। इसकी स्थापना के लिए उन्होने पार्वती सदृश नारी को चुना है जिनके जीवन में ज्ञान का उक्त स्वरूप पूर्णक्ष्पेण परिलक्षित होता है। उनका सम्पूर्ण वृत्तान्त इसी का उदाहरण है और शिव-चरित के माहात्म्य का एक कारण यह भी है। ज्ञान और मिक्त के आदि आचार्य भगवान् शकर 'मानस' के प्रतिष्ठापक प्रधान वक्ता और पार्वती उसकी प्रधान श्रोता है। पार्वती के चरित पर विचार करते हुए हमें देखना है कि उसके द्वारा कि ने हमें क्या प्रदान किया है, क्यों उन्हें श्रोताओं में अग्रणी माना तथा याजवल्क्य द्वारा शिव-चरित को महिमा का गान कराकर उसे राम-प्रेम की कसौटी सिद्ध किया है। वास्तव में शिव-चरित ही राम-चरित को समझने की कुजी एवं राम-भिन्त की भूमिका है। उसमें प्रवेश हुए बिना 'मानस' में अवगाहन सम्भव नहीं।

शिव-चरित का आरम्भ होता है सती-मोह के आख्यान से। त्रेतायुग मे शंकर भगवान् अपनी अर्द्धांगिनी सती के साथ महिष आगस्त्य के आश्रम गए। महिष से उन्होंने राम-कथा सुनी और भिक्त की चर्चा की। राम का गुणगान करते हुए कुछ दिन वहाँ निवास करने के पश्चात् वे सती के साथ अपने स्थान को छोटे। सती बराबर राम की चर्चा सुनते रहने पर भी रामचरित का रहस्य

न समझ सकी। लौटते हुए मार्ग मे जब शकर भगवान् ने 'विरहिवकल' सीता विषण में तत्पर राम को 'जय सिन्चिदानन्द जगपावन' कहकर प्रणाम किया और प्रेममन्त हो गए तब सती के मन में महान् संशय उत्पन्त हो गया। वे तर्क-वितर्क मे पड़ गई कि जगद्-वद्य जगदीश शकर, जिन्हें ऋषि-मृति और

सर-नर सभी प्रणाम करते है, आज एक राजकुमार की सच्चिदानन्द कहकर

१ 'विनय-पत्रिका' के अनेक पदों में किव ने स्वय को वाक्यज्ञानी कहकर अपनी ही भरसँना की है पर उससे प्रकारान्तर से कोरे ज्ञानियों का ही रूप प्रत्यत्न होता है। उदाहरणार्थ देखिए पद १३३, १४८।

२ 'मानस' वाल० ५२.१-६२ । **३ वर्ष), ५४ ४ ५५.**४

प्रणाम कर रहे और इस प्रकार प्रोम मन्न हो रहे हैं, इसका रहस्य क्या हो सकता है ? क्या ये सचमुच सिन्चिदानन्द ब्रह्म है ? बस, तर्क ने कुतर्क का रूप धारण किया और सती विचारने लगी :—

"व्रह्म जो ब्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद । सो कि देह घरि होइ नर जाहि न जानत बेद ॥ विस्नु जो सुरहित नर तनु घारी । सोउ सरबग्य जथा त्रिपुरारी ॥ खोजै सो कि अग्य इव नारी । ज्ञान धाम श्रीपित अमुरारी ॥ संभु गिरा पुनि मृषा न होई । सिव सरबग्य जान सब कोई ।॥"

मती ने मन को समझाया पर किसी भाँनि प्रबोध नहीं हुआ।

अन्तर्यामी शंकर ने उनकी यह दशा समझ कर उन्हें सचेत किया कि ऐमा संगय उचित नहीं। उन्होंने कहा कि ये मेरे इष्टदेव वही राम हैं जिनकी कथा कुंभज ऋषि ने हमें सुनाई है तथा जिनका ध्यान सिद्ध, योगी एव मुनि सभी करते हैं। वही मायापित ब्रह्मा अपने भक्तों के लिए भूमण्डल पर अवतरित हो लोकिक चित्त कर रहे हैं। शंकर भगवान् के वारम्बार समझाने पर भी सती का संशय दूर नहीं हुआ। दूर होता भी कैसे? अभी उन्हें विश्वास की प्राप्ति नहीं हो सकी थीं। अभी शंकर से उनकी पूर्ण अभिन्नता स्थापित नहीं हुई थी, अन्यथा जो शंकर का मत होता वहीं उनका भी मत होता। कथा सर्वविदित है, विस्तार की आवश्यकता नहीं । निदान सर्वन्न शंकर सब कुछ भाँप कर बोले:—

"जो तुम्हरे मन अति संदेहू । तौ किन जाइ परीक्षा लेहू ।। जैसे जाइ मोह भ्रम भारो । करेहु सो जतनु विबेक विचारी ।।''

मोह-प्रस्त सती में विवेक शेष रह जाता तो वे पित के बचनों में सदेह ही क्यों करती? गईं, परीक्षा ली और वह भी बड़े निराले ढम में। राम के 'अज अबिनासी रूप की परीक्षा लेनी थी तो यही कहती कि हे सिच्चिदानन्द । मुझे अपने विराट् रूप के दर्शन दीजिए। राजकुमार मात्र होने पर असमर्थता प्रकट हो ही जातो। सती ऐसा न कर, सीता का रूप धारण कर इस विचार

१ 'मानस' बाल० ४४,४४.१-३।

२ वही, ४४ ७, ८, छन्द।

३ सम्पूर्ण प्रसम के लिए देखिए बाल ०, ४२१-६६.४।

४ वही, ५६११।

से आगे-आगे चली कि यदि राजकुमार हुए तो मुझे सीता समझेंगे, ब्रह्म होगे तो पहचान लेगे। उन्होंने यह नहीं विचारा कि यदि राजकुमार मात्र हुए और इस 'विरह विकल' अवस्था में उद्धिन हो भटकते हुए एकाएक मुझे सीता समझ कर कुछ कह बैठे तो भगवान् शकर भले ही उन्हें भस्म कर दें पर मेरा अपमान ता हो ही जाएगा। राम के दर्शन होने पर 'नारि सहज जड अज्ञ' कहकर उन्हें अपनी इसी जडता का पश्चात्ताप करना पड़ा। जो हो, सती ने परोक्षा ली। प्रभु ने प्रणाम किया और अपने स्वरूप के दर्शन करा दिए। अब सती से दूसरी भूल हुई। भयवश शंकर जी से असत्य भाषण किया कि परीक्षा नहीं ली। यहाँ तक कह गईं:—

"तुम जो बहा सो मृपा न होई। मोरे मन प्रतीति अति सोई ॥"

अन्तर्यामी शकर ने सब रहस्य जानकर जब सती के त्याग की प्रतिज्ञा की तो देवताओं ने प्रशंसा की । सती के कान खड़े हो गए। पूछा, 'भगवन्! क्या प्रण किया?' वे टाल गए और कैलास पहुँच अखण्ड समावि में लीन हो गए कि न समाधि टूटेगी न सती का सामना होगा। बहुत काल व्यतीत हो गया। सती क्षुट्य रहने लगीं। उसी समय दक्ष ने यज्ञ किया और सभी देवगणों को जाते देख सती शंकर के रोकने पर भी हठ ठानकर पिता के यहाँ गईं। कोई स्वागत नही हुआ। शंकर से विरोध मानने के कारण दक्ष सती को देखकर जल उठे। अब सती को गंकर की बात सत्य जान पढ़ी। यज्ञ में शकर का भाग न देख, उनके अपमान का ध्यान कर क्रोधाभिभूत हो पिता की शाप दिया और योगागिन में अपना शरीर भस्म कर दिया। शंकर मगवान ने सुना तो कृद हो अपने गणों को भेजा। दक्ष का यज्ञ ध्वस्त हुआ और उनकी बड़ी दुर्गत हुई।

इस आख्यान से प्रत्यक्ष हो जाता है कि सती ने विश्वास को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया है। राम के रूप में सन्देह, शिव की बातों में अविश्वास, राम की परीक्षा लेना, असत्य भाषण, पित की आज्ञा न मानकर हठ ठानना, क्रों ब करना और पिता का नाश करना, ये सभी कार्य अज्ञान के हैं। विश्वास की कमी और विश्वास रूप शंकर का अवलम्ब न लेने के कारण ही ये सारे अनर्थ होते हैं। अत. सती का आख्यान पुकार-पुकार कर कहता है कि विश्वास की

१ 'मानस' बाला० ६२।

२ वरी, ६० ३

अवहेलना कर यदि राम का लौकिक और अलौकिक रूप समझना चाहोगे तो

तुम्हारे हाथ कुछ न लगेगा। सञ्चय-प्रस्त हो जाओगे। बुद्धि के बल पर उस रूप को समझ नही सकोगे। उसकी महानता बुद्धि से परे हैं। बुद्धि और भी भ्रमित होगी। परिणास-स्वरूप सन्ताप की ज्वाला में जलते रहोगे। दक्ष व्यक्तियों से अपसानित हो क्रोध करोगे। अन्त में विनाश के भागी बनोगे। तुम्हारे साथ सगे-सम्बन्धी कष्ट उठायेंगे।

यहाँ यह भी प्रत्यक्ष हो जाता है कि जो अखण्ड विश्वास युक्त हो ब्रह्म के निर्मुण और सगुण रूप में भेद नहीं मानता वह कभी अस्थिर नहीं होता। वह अविचल शान्ति में रमण करता है। इसके विपरीत, यदि निर्मुण है तो सगुण कैसे, सगुण है तो मनुष्य कैसे, मनुष्य है तो अति साधारण मनुष्य की भाँवि काम-क्रोध से युक्त कैसे, इसी छानबीन में पड़ा हुआ व्यक्ति न अपना न अन्य का ही कल्याण कर सकता है। उसका संशय उसे ले डूबता है। सती के आख्यान का यही रहस्य है और यह 'संशयातमा विनदयित' का सजीव उदाहरण है।

और जिस विश्वास की तब अवहेलना की थी अब उसे ही प्राप्त करने के लिए अखण्ड तप किया । कारण, यह बोध हो गया था कि विश्वास की ही शरण में जाने से निर्गुण-सगुण के रहग्य का बोध और परमानन्द प्राप्ति का लाभ हो सकता है। विश्वाम 'दुराराघ्य' है। परन्तु पूर्ण सास्त्रिक हृदय और शंका रहित मन से वृडतापूर्वक एकान्त में चिन्तन करने पर वह सुलभ हो सकता है। प्राप्ति का वृढ सकल्प होने पर सम्मुख आने वाली विघ्न-बाधाओं को हटाया जा सकता है। प्राप्त होते-होते विकट परिस्थिति भी उत्पन्न हो सकती है पर सच्ची लगन और चाह होने से वह परम शिव रूप में प्राप्त होता है। पार्वती के जन्म से लेकर विवाह तक के आख्यान का यही संकेत है। पार्वती को पूर्व-जन्म को पूरी स्मृति बनी थी। इसी से नारद के वचन सुन हर्प से उत्फुल्ल हृदय और दृढ संकल्प से युक्त हो, वन में जाकर वे तपस्या में लीन हो गई

उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए यज्ञादि कर्मों का सहारा नहीं लिया गया। नितान्त एकान्त में सब कुछ त्याग, एकाग्रचित्त होकर विश्वास की उपलब्धि का प्रयत्न हुआ। विश्वास की अवहेलना कर राम की परीक्षा लेने

थो । विश्वास की यह दृढ छगन पवित्र हृदय की वह स्थिति है जिसे बाह्य

धम्पूर्ण प्रसम के लिए देखिए भानस नाक० ६६ ६ ८६

वाली की, इस समय, विश्वास की प्राप्ति के लिए परीक्षा हुई। विश्वास के पथ पर थी जनन्त विरक्ति और राम-चरित की चर्चा। अतः सुख-समृद्धि, श्री और ऐश्वर्य का प्रलोभन सम्मुख रखा गया। भक्तिशिरोमणि नारद द्वारा निर्विष्ट पथ का अनुसरण करती हुई पार्वती के संकल्प की परीक्षा विद्या-बुद्धि विशारद सप्तिपयों ने लो। हिमाचल-कन्या अडिंग रही और सिद्ध कर दिया कि भक्ति का पथ तर्क-जान से अञ्चता रहता है और उसी पर निष्काम भाव से चलने से विश्वास की प्राप्ति होती है। बुद्धि तर्क-वितर्क द्वारा कितने ही ऐश्वर्य का लोभ दिखाए पर भक्ति-पथ का पथिक दृढ़ निश्चय के बल पर गन्तन्य तक पहुँच कर उस अखण्ड विश्वास की प्राप्ति करता है जो 'शर्वः सर्वगतः शिव' है। पार्वती ने विश्वास की प्राप्ति को। संशय के लिए अब कोई स्थान नही रहा। उन्हें निर्मुण और सगुण की एकता का विश्वास तो हो गया पर अभी उस कथामृत के रस का पान शेष रह गया जिससे सती के जन्म में, वे संशय-वश वंजित रह गई थीं। निदान, उसकी उपलब्धि के लिए एक दिन उन्होंने शकर जी के सामने अपनी जिज्ञासा प्रकट की।

पार्वती की जिज्ञासा क्या थी, शकर भगवान् उसे सुनकर, उत्तर देने के पूर्व ध्यानमन्न क्यों हो गए और उन्होने क्या उत्तर दिया, सभी प्रक्षन महत्त्वपूर्ण और विचारणीय हैं। पार्वती का प्रक्षन क्या था पूरा खाता था, अब तक का इति-हास था, अपने अधिकार की घोषणा थी और पूछा गया था वह राम-रूप और राम-रहस्य जो दो-चार शब्दो या दो-चार घडियो में नहीं समझाया जा सकता था। तर्क द्वारा समझने की यह बात ही न थी। बात तो थी श्रवण, मनन और रस पान की। तभी तो उत्तर देने के पहले भगवान् शकर दो दण्ड तक ध्यान-मन्न रहें —

"मगन घ्यान रस दण्ड जुग पुनि मन बाहेर कीन्ह। रघुपति चरित महेस तब हरषित बरनइ लीन्ह'।।"

तदनन्तर पार्वती को भी वह रस प्रदान किया विसके अभाव में उन्हें घोर सन्ताप सहन करना पडा था, और कथा श्रवण कर जिसके आनन्दातिरेक में कह उठी थीं:—

> "नाथ तवानन सिंस स्नवत कथा सुधा रघुबीर । श्रवन पुटन्ह मन पान करि निंह अधात मित धीर॥"

र भानख बाल० ११६

रोम चरित जै सुनत अघाहीं। रस विसेष जाना तिन्ह नाहीं।।"

स रस की व्याख्या 'भक्तिरस' के रूप में की जादी है। प्रवन है कि यदि यह

स 'भक्ति' ही है और पार्वती ने उसे प्राप्त भी किया है तो इस रस को प्रदान

त्रने वाली कथा के श्रवण की याचना के समय भक्ति की पूर्ण अधिकारिणी

।।री के मुख से तुलसीदास ने यह किस हेतु कहलाया '—

ारम्भ किया '−

''जदपि जोपिता नर्हि अधिकारी । दासी मन क्रम बचन तुम्हारी<sup>र</sup>।।''

''प्रभु जे मुनि परमारथ वादो । क्हाँह राम कहेँ ब्रह्म अनादी ।। सेष सारदा वेद पुराना । सकल करहि रघुपति गुन गाना ।। तुम पुनि राम राम दिन राती । सादर जपहु अनंग अराती ।।

राम सो अवध नृपति सुत सोई। की अज अगुन अलख गति कोई॥

जौ अनीह ब्यापक बिभु कोऊ । कहतु वुझाइ नाथ मोहि सोऊ।।

औरो राम रहस्य अनेका। कहहु नाथ अति विमल विबेका॥ जौ प्रभु मैं पूछा निह होई। सोउ दयाल राखहु जिन गोई॥ तुम त्रिभुवन गुरु बेद बखाना । आन जीव पॉवर का जाना ै।।''

''प्रश्न उमा कर सहज मुहाई । छल बिहोन सुनि सिव मन भाई ै'।

पार्वती की इस जिज्ञासा के लिए कहा गया --

**१.** 'मानस' उत्तर० ४२, ४२.१। २. वही, बाल० ११४.१ । ३. वही, ११२.५<del>---</del>११३.१,७।

४. वही, ११५.१-५। ५ वही ११५६

ŧ٧

तब कर अस विमोह अव नाही l राम कथा पर रुचि मन माही<sup>3</sup> ll" इस प्रकार समस्त कथा की जिज्ञासा करके अन्त में आग्रह किया यह — ''पूनि प्रभु कहहु सो तत्त्व वखानी । जेहि बिग्यान मगन मुनि ज्ञानी ॥ भगति ग्यान विग्यान विरागा । पुनि सव वरनहु सहित विभागा ॥

जौ नृप तनय त<sup>े</sup> ब्रह्म किमि नारि विरह मित भोरि। देखि चरित महिमा सुनत भ्रमित वृद्धि अति मोरि।।

पार्वती के सम्पूर्ण प्रश्न का विवेचन करने पर इसका रहस्य खुल जाता । उन्होने कहातो यह कि 'कया' पूछनाचाहती है पर कुछ और ही पूछना

## तुलसोदास को दृष्टि में – नारी''''

ध्यान देने की बात है कि प्रश्न कथा के सम्बन्ध में नहीं है। सच पूछिए तो प्रश्न वही है जो प्रारम्भ में किया गया। वही प्रतिपाद्य विषय है। अन्यथा उन्होंने बाद में आप्रह हो किया है कि यह किहए, वह किहए। यह नहीं कहा कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, फिर इसे प्रश्न क्यों कहा जाय? प्रश्न उटा है राम के स्वरूप के सम्बन्ध में, कथा के प्रमंग में नहीं। और पार्वती को तो राम के स्वरूप में भी संशय नहीं है, तब प्रश्न कैसा? सच बात तो यह है कि पार्वती को राम के ह्यारा ही। अतः कथा मुनने का आप्रह किया गया उस उलझन को सुलझाने के लिए जो उस समय के निर्णुणया जाल के कारण उत्पन्त हो गई थी। निर्णुण की घूल आखों में पड़ने से जिनकी दृष्टि में दोष आ गया था उन्हें मार्ग मुझाने की आवश्यकता थी। इसीलिए यह अनुरोध हुआ शिवा का शिव में, जगदम्बा का विश्वनाथ से और हुआ एक जानी वक्ता से एक आतं जिज्ञामु की कथा-प्रवण की जिज्ञासा

१०६

''राम कृपा तें पारवित सपनेदु तव मन माहि। सोक मोह सन्देद अस सम विचार बक्कु नाहि ॥''

'भानस', बाल० ११७।

२ "निज भ्रम नहिं समुक्त हैं अन्यानी। प्रमुपर मोह धरिं जह प्रानी।। जथा गगन घन पटल निहारी। क्रॉपेट आनु बहहिं कु विचारी।। चितव की लोचन अगुलि लाएँ। प्रगट जुगल सिस तेहि के भाएँ।। हमा राम विषइक अस मोहा। नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा।।"

वही, १२१.१-४।

## श्रीर भी:--

''नयन दोष जाक हुँ जब होई। पीत बरन सिंस कहुं कह सोई।। जब जेढि दिसि अम होइ खगेसा। सो कह पिन्छिम उपड दिनेसा।। नौकारूट चलत जग देखा। अचल मोइ बस आपुढि लेखा।। बालक अमिह न अमिह गृहादी। कहिं प्रस्पर मिथ्याबादी।। हरि विषइक अस मोह बिहंगा। सपनेहु निहं अज्ञान प्रस्गा॥ माया वस मिनमन्द अभागी। हृद्य जवनिका बहुविधि लागी।। ते सठ हठ वस ससय करही। विज अज्ञान राम पर घरहीं॥'

र शंकर भगवान का बचन था ---

के रूप में । अनुरोध किया गया उसी लोक के कल्याण-हेतु जिसके समक्ष यह सशय उपस्थित होकर सती की भाँति उसे 'श्रमित बुद्धि' कर रहा था। इसोलिए पार्वती से प्रसन्त होकर शंकर उनकी प्रशंसा कर उठे .—

"धन्य धन्य गिरिराज कुमारी । तुम्ह समान नहिं कोउ उपकारी ॥
पूछेहु रघुपति कथा प्रसंगा । सकल लोक जग पाविन गंगा ॥
तुम्ह रघुवीर चरन अनुरागी । कोन्हिहु प्रश्न जगत हित लागी ॥
राम कृपा ते पारवित सपनेहुँ तब मन माहि ।
सोक मोह सन्देह भ्रम मम बिचार कछु नाहि ॥
तदिप असंका कीन्हिहु सोई । कहत सुनत सब कर हित होई ॥"

एक ओर पार्वती की यह स्थिति और दूसरी ओर उनमे कहलाया गया— "जदिप जोिपता निहं अधिकारी । दासी मन क्रम बचन तुम्हारी ॥ गूढ़ौ तत्त्व न साधु दुराविह । आरत अधिकारी जह पाविह ॥ अति आरत पूछौ सुरराया । रघुपित कथा करह किर दाया ॥ ""

शंका उठती है कि जिसके ऊपर राम की कृपा हो चुकी और जो शोक, मोह, सन्देह और भ्रम से मुक्त है वह अधिकारी कैसे नहीं है? इस शंका का समाधान भी सरलता से हो जाता है। पार्वती के 'जोपिता नहिं अधिकारी' कहने का तात्पर्य कुछ और है। भक्ति के क्षेत्रमे तो बहुतों को नारी का अधिकार मान्य था परन्तु पार्वती ने कथा के अतिरिक्त और जो कुछ पूछा था उसमे नारी का अधिकार विवादास्पद था। पार्वती के चरित्र द्वारा मानसकार ने नारी को जान की अधिकारिणी प्रमाणित करनेका सफल प्रयास किया है। उसके द्वारा प्रकारान्तर से अनिवत्तरी का रूप भी प्रत्यक्ष कर दिया गया है। प्रयोजनवश पार्वती का उपर्युक्त निवदन हुआ है। उसका तात्पर्य यही है कि यद्यपि वे नारी होनेके कारण ज्ञान की—ब्रह्म के स्वरूप-बोध के लिए जिसकी आवश्यकता है उस ज्ञान की—ब्रह्म के स्वरूप-बोध के लिए जिसकी आवश्यकता है उस ज्ञान की—ब्रह्म के वाली मी नहीं है जिसमे विभूति रमा, धूनी लगाकर, समाधि मे निर्मुण की उपलब्धि का विधान है और जिसका उपदेश ज्ञानी उद्धव

ने विरहाकुल गोपियों की दिया था। उन्होंने संकेत कर दिया कि वे सती की अंति सर्क-वितर्क अथपा बृद्धिवादी जिज्ञासु की माँति उत्तर-प्रत्युत्तर करके

१ 'मानस' वाल० ११६, ६--११७.१।

य बहा, ररे४ रे-रे

राम का रूप समझने नहीं आई है। वे तो बाज 'दासी मन क्रम बचन तुम्हारी' की भावना में पूर्ण आत्मसमर्पण कर आर्त जिज्ञासु के रूप में वही ज्ञान शंकर के प्रसाद-रूप में प्राप्त करने आई है। आर्त अधिकारी की स्थिति ऐसी होती है कि गुरु उस पर द्रतीभूत हो गूढ तत्त्वों को भी अनावृत कर देता है।

सती के रूप में पार्वती उसकी अधिकारिणी नहीं थीं दयों कि तबतक उन्हें विश्वास की प्राप्ति नहीं हो। सकी थीं। इसी कारण कुंभज क्टिप सं कथा सुनने पर भी उनका सक्षय दूर नहीं हुआ। वे विश्वास की अवहेलना कर, मन, बुद्धि और वाणी में अत्वर्थ राम को सीमित बुद्धि के तर्क द्वारा समझने के फेर में पड़ी रहीं। आज स्थिति भिन्न है। आज वे शंकर को त्रिभुवनगृह मानकर सब तर्क त्याग कर केवल चित-श्वणके द्वारा राम का स्वरूप समझना चाहती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि तुलसीदास की दृष्टि में इसी ज्ञान का महत्त्व है, कोरे तर्क-प्रतिपादित शास्त्रार्थ का नहीं। उन्होंने एक नारी के चरित्र द्वारा भलीभौति प्रदर्शित कर दिया है कि सनी जैसा नहीं, पार्वती जैसा प्राणी ज्ञान का अधिकारी हो सकता है। इसीलिए ज्ञानो याजवत्क्य से कहलाया गया है:—

"रचि महेस निज मानस राखा । पाइ सुसमउ सिवा सन भाषा ।।"

'सुसमछ' का सकेत यही है कि सती के संशय के समय उपयुक्त अवसर नहीं था, आज वह अवसर आ गया है। सतो जब पार्वती के रूप मे ज्ञान की अधिकारिणी बन सकीं तभी उनसे वह राम-चरित कहा गया जिसे श्रवण कर उन्होंने उसका तत्त्व प्राप्त किया और साहस पूर्वक घोषित कर दिया:—

"राम चरित जे सुनत अधाहीं। रसविसेष जाना तिन्ह नाहीं।।"

भगवान् शंकर दो दण्ड तक उसी रस में मग्न रहने के कारण ही ध्यानस्थ रहे थे।

१ इसलिए राकर भगवान् का उनसे यही कहना था :--

<sup>&</sup>quot;राम अतक्यं बुद्धि मन बानी। मत इमार असे सुनहि सवानी ॥"

<sup>&#</sup>x27;मानस', वाल० १२५.३।

२ वही, ३६. ११।

इ वही उत्तरः १२ १

अब देखना चाहिए कि यह रस क्या है ? इस रस को समझ लेने से उस ज्ञान का रूप भी स्पष्ट हो जाएगा जिसे तुलमों ने भक्ति का दिशेष अंग

"चहूँ चतुर कहुँ नाम अधारा । ज्ञानी प्रभुहि बिसेसि पियारा ।।" का उद्योष किया है ।

इस रामनाम की महिमा भगवान शकर के यहाँ द्रष्टक्य है:--

"महामंत्र जोइ जपत महेसू। कासी मुकुति हेनु उपदेसू॥
सहस नाम सम सुनि सिव बानी। जपी जाइ पिय संग भवानी।।
हरपे हेतु हेरि हर ही को। किय भूपनु तिय भूषन ती को।।
नाम प्रभाउ जान सिव नीको। काल कृट फल दीन्ह अभी को ।।"

यह राम प्रेमियों का सर्वस्व है —

मानकर

"सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन। नाम मुप्रेम पियूष ह्रद तिनहुँ किए मन मीन।।"

शंकर भगवान्ने इसको प्राप्ति जिस प्रकार की वह भी दर्शनीय है .—
''ब्रह्म राम ते नाम यह वरदायक बर दानि !

राम चरित सत कोटि महँ लिये महेस जिय जानि ।।" इसमें कोई सन्देह न रहा कि राम-नाम ही अखण्ड अमृत तस्व की वर्षी

करने वाला वह रस है जिसे 'शत कोटि राम चरित' के सार रूप में ग्रहण कर भगवान् शंकर ने अपने अन्तःकरण में सचित कर रखा है और जिसके 'ग्रेम पियूप ह्रद' में वे लीन रहते हैं। राम-नाम को ब्रह्म और राम दोनों से ही बड़ा कहा गया है। नाम को राम से बड़ा समझना सरल पर ब्रह्म से बड़ा समझना टेढ़ी खीर है।

नाम को वन्दना में यह भी कहा गया है:—
"वन्दी नाम राम रघुबर को । हेतु कुमानु भानु हिमकर को ।

''वन्दा नाम राम रधुबर का । हतु कुमानु मानु हिमगर का । विधि हरि हर मय बेद प्रान सो । अगुन अनूपम गुननियान सो । ।'' यहाँ नाम को विधिहरिहरमय, वेदों का प्राण, अगुण, अनुपम और गुण

१ 'मानस' वाल० २६.७।

२ वही, २३.३, ६-८।

३ वही, २७ ।

४ वही ३०।

प्रवाही २११,२

निवान कहा गया है। वेदों में ओकार से ब्रह्म को अभिहित किया जाता है। अतः अनेक विचारकों का मत है कि 'ॐ' का परिवर्तित रूप 'राम' है। हमारी दृष्टि में इसका सीधा समाधान यही है कि ब्रह्म को ही वेदोने सृष्टि का आदि और अन्त तथा उत्पत्ति, स्थिति और संहारकर्ता माना है। सर्वव्यापी होते हुए भी वह सबसे परे, अतः पूर्ण, निर्मुण और निविकार है। सारा जगत उसकी अभिव्यक्ति है। तात्पर्य यह कि वह 'गुन निश्चान' होते हुए भी 'अगुन' और इसीसे 'अनुपम' भी है। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और सहार का कर्ता होने से वही 'विधिहरिहरमय' भी है। चेदों के निरूपण का साराश यह है और यही है 'वेदप्रान' का तात्पर्य भी। यह तो हुई नाम और ब्रह्म की एकता। अब नाम ही ब्रह्म और राम कैसे है। यह भी विचारणीय है। उसे भी इस प्रकार समझाया गया है:

"समुझत सरिस नाम अरु नामी। प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी।।
नाम रूप दुइ इस उपाधी। अकथ अनादि सुमामुझि साधी।।
को बड़ छोट कहत अपराधू। मुनि गुन भेद समुजिहिहि साधू।।
देखिअहि रूप नाम आधीना। रूप ज्ञान निह नाम विहीना॥
रूप विशेष नाम बिनु जाने। करतल गन न परिह पहचाने॥
सुमिरिय नाम रूप विनु देखे। आवत हृदय सनेह विसेखे॥
नाम रूप गित अकथ कहानी। समुझत सुखद न परित बखानी॥
अगुन सगुन विच नाम सुसाखी। उभय प्रवोधक चतुर दुभाषी'॥

नाम और रूप का अभिन्न सम्बन्ध है। एक साथ रहने पर ही दोनों का रूप पूर्ण होता है। एक के बिना दूसरे का मूल्य नहीं। 'सगुन' और 'अगुन' भी एक हैं। दोनों के बीच मध्यस्य हो इस एकता को स्थापित करने वाला दुमापिया नाम ही हैं। प्रतीत होता है कि ब्रह्म निर्मुण है अतः मनुष्य रूप में राभ नहीं, राम मनुष्य हैं, अतः निर्मुण नहीं। जो निर्मुण, सगुण और मनुष्य भी है वही वास्तव में राम है। अन्यशा एक दिखता है ब्रह्म और दूसरा 'दशरय सुत'। ब्रह्म और दशरय सुत की एकता, उसका रहस्य और उसका रस रामनाम में ही सम्युटित है। इसीलिए कहा गया है:

"हिय निर्गुन, नयनिन्ह सगुन, रसना नाम सुनाम ॥ मनहुँ पुरट-सम्पुट छसत, तुलसी ललित ललाम<sup>२</sup>॥"

१ भानसं बालक २४.१-८।

२ दोदानसी' दोहा ७

नाम-रूपो रत्न के पारखी तुलसीदास ने राम-नाम का रहस्य समझा दिया है। यही पार्वती का ज्ञातव्य भी है। उन्होंने जानना चाहा है निर्गृण और सगुण का स्वरूप, राम का रहस्य, सगुण का चरित और इसके साथ ज्ञान और मिक्तका भेद जो यह स्पष्ट कर दे कि किस प्रकार इसी निर्गृण-सगुण की प्राप्ति करना मानव-जीवन का परम रूक्य है। आज शंकर भगवान् ने अपने मानसे की गहराई में पैठ कर वही नामामृत प्राप्त किया जिसे इतने दिनों से उन्होंने गुप्त ही रखा था कि जब सती अधिकारी होकर जिज्ञासा करें तब उन्हें वह रस उस कथा के रूप में ढाल कर प्रदान किया जाए जिसमें ब्रह्म-निरूपण और ज्ञान का समन्त सार सन्तिहित है । उमा उसे पाकर कृतार्थ हो गई। उन्होंने निवेदन किया:—

''तुम्हरी कृपा कृपायतन अब कृतकृत्य न मोह । जानेज राम प्रताप प्रभु चिदानन्द संदोह ।।''

संशयातमा, चंचलमति सती को बाज धीरमित के रूप में देख जंकर को भी परम सन्तोष हुआ। तभी आज वे उमा को 'सती' नाम से सम्बोधित कर उठे।

"धन्य सती पावन मित तोरी। रघुवर चरित प्रीति निहं थोरी॥"

तात्वर्य यह कि पार्वती ने जो ज्ञान प्राप्त करना चाहा उन्हें कथा के रूप में प्रदान किया गया और उसी ज्ञान का नुलसीदास के यहाँ महत्त्व है। तभी तो 'मानस' के अन्य वक्ता-श्रोता ब्रह्मज्ञानी याज्ञवल्क्य और 'परमारथ पद परम सुजाना' महिंप भरद्वाल भी उसी कथामृत का पान करते रहते है।

१ "रचि महेस निज मानस राखा"।

<sup>&#</sup>x27;मानस' बाल० ३६.११।

२ इसी को अन्यत्र स्पष्ट किया गया है:—
''ब्रह्म पथोनिधि मन्दर ज्ञान सन्त सुर आहि।
कथा सुधा मथि काटहिं भगति मसुरता जाहि॥''

वही, इत्तर० १२०।

इसे और भो खोलकर बतला दिया गया है कि राम-कथा का सार राम नाम ही है—

<sup>&</sup>quot;एदि महँ रघुवति नाम उदारा । श्रति पावन पुरान-श्रुति सारा ॥" बही, बाल ० १४.१ ।

३ वही, उत्तर० ५२ । ४ वही ५४ ७ १ ७

भरद्वाज ने जिस प्रकार प्रश्न किया उससे स्पष्ट है कि वे तस्विविचन नहीं सुनना चाहते। वह तो साधस्नान के अवनर पर सन्नमण्टली में बहुत हो चुका है। उसके परचान् जो याजवत्वय को रोककर वे आग्रह करने हैं वह इस तत्व-बोध ने लिए कि जो निर्मुण, सगुण और दसरपसुन एक साथ है वह राम कौन है? उत्तर में याजवत्वय उन्हें जिब-चरित और शिव-पार्वती सम्बाद मुनाते है। संकेत यह है कि परम ज्ञानी के ज्ञान की कसौटी है ज्ञान के विषय परात्पर ब्रह्म का स्वरूप-बोध कथा के द्वारा करा देना।

'मानस' के श्रोताओं एवं बन्ताओंमें याज्ञवल्क्य हैं 'परम विवेकी', भरद्वाज है 'परमारथ पथ परम मुजाना' और 'तापस सम दम दया निधाना', काकभुगंडि हैं 'सर्गत तज्ञ तम पारा' और गरुड हैं 'महाजानी गुनरानो'। शकर भगवान् ज्ञान एवं भक्ति के आद्याचार्य ही ठहरे, पार्वती है अनि आते, राम-रस-पान को आनुर। 'मानम' की परम्परा में इनका उल्लेख इस प्रकार किया गया है —

"संगु कीन्ह यह चरित सुहावा। बहुरि कृपा करि उमिह सुनावा॥ सोइ सिव काग भुमंडिहि दीन्हा। राम भगित अधिकारी चीन्हा॥ तेहि सन जागबलिक पुनि पावा। तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा॥ ते थोता वक्ता सम सीला। समदरसी जानिह हरि लीला॥ जानिह तीन काल निज ज्ञाना। करनल गत आमलक समाना॥" और भी:—

''श्रोता बक्ता ग्याननिधि कथा राम की गृह<sup>3</sup>।''

द्रष्टव्य है कि यहाँ सभी श्रोता-वक्ता समजील, समदर्शी, हरिलीलारहस्य के जाता, शिकालज एवं ज्ञानिधि कहे गए हैं। केवल गरुड का उल्लेख यहाँ नहीं है। उन्हें कुछ पक्षी होने के नाते नहीं छोड़ा गया। पक्षी (काक) तो यहाँ प्रमुख स्थान ग्रहण किए हुए हैं। उसने स्वयं शकर मगवान् से रामचरित प्राप्त किया और उसे श्रोता मिला याज्ञवल्क्य जैसा ब्रह्मिंग। स्पष्ट है कि 'महाज्ञानी' होते हुए भी गरुड़ उक्त श्रोता-वक्ताओं की कोटि में परिगणित नहीं किए जा सकते। उन्हें श्रोता बनने का सौभाग्य मिला उस श्रम के कारण जिसका निवारण स्वयं न कर शंकर भगवान् ने उन्हें काक के पास भेजा। इससे

१ 'मानस' बाल ० ३४ ३-७।

र बदी ३५

सिद्ध हुआ कि 'महाजानी' से बढ़ कर ज्ञान भक्त की भी हो सकता है। ब्रह्मानुभूति ही ब्रह्मज्ञान है चाहे शास्त्रार्थ, तप और योग से प्राप्त हो अथवा प्रभु-कृपा और भक्ति से। निदान, काकभृशुडि सच्चे ब्रह्मजानी भक्त है। गोस्वामी जी ने पार्वती को उनके समकक्ष आसीन किया है, अन्यया गएड की भौति इस प्रस्तार से जनका भी सामोल्डेखन न होता। यहाँ पार्वती भी शकर के समग्रील

परम्परामें उनका भी नामोल्छेखन न होता। यहाँ पार्वती भी शकर के समशील और समदर्शी मानी गई है, उन्हें निर्गुण-सगुण की एकता और राम-ग्हत्य का बोध हो चुका है। उनका प्रवन सन्देह के कारण नही, लोक-कल्याणार्थ शंकाकुर

हृदयों का प्रतिबिम्ब बनकर आया है। इसे शकर भगवान् कथा के पूर्व स्वयं स्वीकार करते हैं और उत्तर में जो कुछ कहते है वह हर काल और हर देश के व्यक्ति का सशयोच्छेश कर सकता है। आवश्यकता इतनी ही है कि श्रोता रामचरित के पहले शिव-चरित को समझ ले। तभी उसे शकर-पार्वती की ऋषा प्राप्त होती और वह 'मानस', का अधिकारी बन सकता है। इसीलिए राम-

अधिकारी होने की घोषणा करते हैं —

''प्रथमहि मै कहि सिव चरित बूझा मरम तुम्हार !

स्चि सेवक तुम राम के रहिन समस्त विकार ॥''

चरित मुनने के पूर्व याजवल्क्य भरद्वाज को जिव-चरित सुनाते और उनके

प्रेम से शिवचरित सुननेवाला, समस्त विकार-रहित, राम का 'सुचि सेवक' ही राम-कथा का अधिकारी होता है। वह सांप्रदायिकता की बेडी से जकड़ा नहीं रहता, भावना और विवेक के खुले क्षेत्र में जाता और परमार्थ पथ का अनुसरण करने के पूर्व यह भलीभाँति समझ लेता है कि जो राम है, वहीं कृष्ण है और वहीं शकर ही नहीं, सारे विश्व में भी ज्यास हो रहा है। अस्तु, शिवचरित में ही वह गूड तत्त्व है जिसकी प्राप्ति रामचरित का अविकारी होने के लिए आवश्यक है। शंकर-पार्वती के चरित को समझे

अधिकारी होने के लिए आवश्यक है। शॅकर-पार्वती के चरित को समझे बिना रामका मर्म पाना असम्भव है। राम-कथा में उस ब्रह्म की अभिन्यक्ति है जो पूर्ण निर्विकार और कूटस्थ है। उसकी नित्यलीला का आनन्द लाभ हेने के लिए शकर-पार्वती का प्रसाद अनिवार्य है। उन्हों की कृपा से

तभी उद्धव को कष्टना पडा था। —
 "स्र संकल बज धटदरसी हो बारहखड़ी पढाऊँ।"

२. 'मानस', बाल० ११६.६—११७.१।

३ वही १०६।

स्वान्तस्थ ईव्दर और राम की एकता का अनुभव हो सकता है, अतः 'मानस' के आदि मे ही कहा गया है:—

"भवानीगकरौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ। याभ्या विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम् ॥"

'मानस' का सर्म प्राप्त करने के लिए किसी विलक्षण बुद्धि की नहीं, ग्रंथकार की अभिव्यं जना-प्रणाली समझने की आवश्यकता है। उसने समझा दिया हैं कि श्रद्धा विश्वास युक्त हो संकर-पार्वती सम्वाद के श्रवण और मनन से राममिक्त की प्राप्ति द्वारा परम शांति-लाभ हो सकता है। पार्वती के सदृष श्रोता बनने से वही प्राप्त होगा जो उन्हें मिला। 'राम-चरित-मानस' के श्रवण से राम के सदृष्प, निर्मुण-सगुण, ज्ञान और मिक्त एवं अनेक अन्य ज्ञातव्य तथ्यों का बोध हो जाने पर पार्वती को जो प्राप्त हुआ, वह उनके वचनो से प्रकट है.—

''नाथ कृपा मम गत सन्देहा । राम चरन उपजेउ नव नेहा ।। मै कृतकृत्य मडऊँ अत्र तव प्रसाद विस्वेस । उपजी राम भगति दृढ बीने मकल कलेस ।।''

ग्रन्थकार तत्काल ही इस सम्बाद की विशेषता घोषित कर देता है :—
"यह सुभ सम्भु उमा संबादा । सुख संपादन समन बिपादा ॥
भव भंजन गंजन सन्देहा । जन रंजन सज्जन प्रिय एहा ॥
राम उपासक जे जग माहीं । एहि सम प्रिय तिन्हके कछु नाही ।"

इसे सर्वभुलभ बनाने के लिए इसकी रचना संस्कृत में न कर भाषा में की गई कि 'गनी गरीब ग्राम नर नागर। पंडित मूढ़ मलीन उजागर 'सभी इसमें यथामित प्रवेश कर अपनी योग्यतानुसार राम-रस प्राप्त कर सकें। 'मानस' में डुबकी लगानेवाला प्रत्येक मर्मी अपनी गतिके अनुसार मुक्ता प्राप्त कर सकता है। निरन्तर मुक्ता चुगनेवाले तो वे ही परमहंस है जो समदर्शी, समशील, हरिलीला का रहस्य जाननेवाले वक्ता और श्रोता है। उन्हें भक्ति और जान दोनो प्राप्त हैं।

१ 'मानस', बन्दना श्लोक २।

२. बही, उत्तर्० १२८ ८, १२६।

र वही १२८१ इ

४ व{ी नाल∘ हर इ

वस्तुतः 'मानस' में जीवन के साथ अध्यात्म और भक्ति के साथ ज्ञान का मिण-काँचन योग है। महाकिव ने स्पष्ट कर दिया है कि ज्ञान से उसका तात्पर्य क्या है, किस प्रकार उसे भक्ति में विश्लेष प्रतिष्ठा प्राप्त है और उसमें नर और नारी का समान अधिकार है। इसीलिए उन्होंने उपा को 'मानस' के प्रमुख श्रोता के रूप में, अध्यात्म के क्षेत्र में सर्वश्लेष्ठ आसन पर प्रतिष्ठित किया है। इसके द्वारा यह प्रमाणित कर दिया है कि उनको दृष्टि मे नारी भी ज्ञान के क्षेत्र में ऊँचे आसन की अधिकारिणी हो सकती है। हमे मूलना न चाहिए कि गोस्त्रामों जो ने मातृशक्ति को सर्वत्र अत्यन्त महत्त्व दिया है। नारी में माता का रूप देखना 'मानस' के अत्यधिक महत्त्वपूर्ण तथ्य की प्राप्ति करना है। उसकी अवज्ञा करना 'मानस' के एक बड़े मर्म से हाथ थो बैठना है।

अब तपन्या एवम् योग-साधना मे नारी की स्थित पर विचार कर लेना है। तप की महिमा का वर्णन गोस्वामी जी ने पार्वती-तपस्या के प्रसंग में किया है। उनकी तथा शतरूपा की तपस्या में नारी की तपस्या-शक्ति का चरमोत्कर्ष दिखाई पड़ता है। रही योग की बात। सती और शवरी दोनों योगानि में अपना शरीर भस्म करती है। परन्तु शवरी की मिलता है बहुा-पद और सती का होता है पुनर्जन्म। शबरी को यह मिलता है राम-प्रेम और राम-कुपा से। बहुापद के प्राप्त होने पर पुनर्जन्म का प्रश्न नहीं रहता। सती को योगिसिद्धि अवश्य प्राप्त यो पर राम-प्रेम प्राप्त न था। अत. योग कुशोग हो गया, और हरिपद प्राप्त नहीं हो सका। कारण, संशय बना रहा और योग में सशयोन्मूलन हुए बिना हरिपद सम्भव नहीं। इस क्षेत्र में इन दो के अतिरिक्त तीसरी नारी के भी दर्शन होते है जिसकी अन्तिम गित का पता नहीं चलता, पर जिसकी कुछ योग-सिद्धि और तपस्या प्रत्यक्ष हो जाती है।

१ यहाँ तक कि 'झानिनामप्रगण्यं' महाबीर सुरसा जैसी नारी की भी 'माई' कहकर ही सम्बोधित करते है।

२ भागसं बाल० ७९.३-५ ।

३ तुलसीदास का मत है— ''जीग क्वजीग ज्ञान श्रशानृ। जह नहिं राम प्रेम परधानृ॥''

बडी, ऋयो० २६०.२।

४ ''सक्तल दृश्य निज उदर मेलि सोवै निद्रा तिज जोगी। सोह हरिवद अनुभवै परम मुख झतिसय दैत वियोगी॥ सोक, मोह, मय, हरव, दिवस-निसि, देस-काल तहुँ नाहीं। तुलसिशस वह दसा हीन सवम निसूंत न नाहीं॥''

उसके स्वरूप-दर्गन से प्रश्न उठता है कि 'मानस' में सर्वत्र राम-प्रेम का महत्त्व प्रतिपादित होते हुए भी राम-प्राप्ति के प्रयत्न में इस नारी द्वारा योग-साघना तथा तपस्या का विधान नयो किया गया है और इसे एष्ट-प्राप्ति के छिए राम के साक्षात्कार के पश्चात् भी छन्ही के द्वारा बदरीबन जाने को आज्ञा नयो दिलवाई गई है? यह है स्वयंप्रभा तपस्तिनी जिसका उरलेख बड़े अनासे ढंग से हुआ है।

गोस्वामी जी ने स्वयंप्रमा का आख्यान विशेष रूप में प्रस्तुन किया है। यह आख्यान बाल्मीकीय एवं अध्यातम रामायण में जिस्तार से दिया गया है। दोनों में बहुत भिन्नता है, परन्तु गोस्थामी जी ने इसे एक तीसरा ही रूप दिया है। उन्होंने यह प्रसंग अति संक्षेप में रखा है और इसका विस्तृन विदरण व्यंख रूप में ही रहने दिया है कि जो जाहे जिम रूप में ग्रह्ण करे। 'बात्मीकि-रामायण' के अनुसार स्वयप्रमा में म्सावणि की पुत्री एवं बृद्धा तपस्वित्ती है जिसकी तस्पया का कारण नहीं बतलाया गया है। वह मयामुर हारा निर्मित विशाल ऐक्वर्यशालिनी नगरी की रक्षा करती हुई अपनी सन्धी हिमा का कार्यभी कर रही है, पर है वह 'सर्वजा' और धर्मानुष्ठान में लगी हुई। उसने वानरों से कहा कि मुझे किसी से कोई प्रयोगन नहीं है। उसने उनका आतिथ्य किया। तत्यक्वान् उन्हें बांखें मुँदवा कर एक योजन लम्बी विशाल मुझा के बाहर पहुँचा दिया और उन्हें सामने विश्वय प्रस्ववणिगिर तथा महासागर विखलाकर पुनः उस गुहा में प्रवेश किया।

'अध्यातम रामायण' में इसका रूप कुछ मिन्न हैं। उस गृहा के भीतर जाकर बानरों ने मणिमय वस्त्रालंकारों से युक्त भवन, सरोवर, उपवन आदि के मध्य 'चीर वस्त्र' धारण किये हुए योगाभ्यास में तत्पर स्वर्णसिंहासन पर आसीन योगिनो स्वयप्रमा के दर्शन किए। वह दिव्यगन्धर्व की पुत्री तथा विश्वक कर्माकी पुत्री हेमा की सखी थी, जिसने मगवान् शंकर को अपने नृत्य से प्रसन्न करके यहाँ की विभूति उपलब्ध की थी। उसने वानरों से कहा कि मैं मोक्ष की आशा से विष्णु की उपासना में तत्पर थी और हेमा ने यहाँ से जाते समय मुझे बतलाया था कि त्रेता युग में राम का कार्य करने वानर आएँगे तब उनका सत्कार करके तू राम के पास जाकर उनकी वन्दना कर विष्णु का नित्य- धाम प्राप्त करेगी जो योगियों के प्राप्त होने योग्य हैं। उसने वानरों से आँखें

१ देखिर 'ब लमीकि रा०' किष्कि० सर्ग ५०-५२।

र 'क्ल्प्दालस्टा०' किष्कि० सर्ग ६ ३३ ८४ ।

बन्द करवाकर उन्हें गुहा के बाहर पहुँचाया और तत्काळ राम के पास आई। उनकी वन्दना कर याचना की कि जन्म-जन्म में मुझे भक्ति ही दीजिये। राम ने उससे कहा—बदरिकाश्रम को जा। मेरा स्मरण करती हुई पांचभौतिक दारीर छे ड मुझ परमात्मा को ही प्राप्त हो जाएगी।

विचारणीय है कि गोस्वामी जी ने बाल्मीकीय और बज्यात्म रामायण के अनेक विस्तृत वृत्तान्तों को 'मानस' में स्थान न देते हुए भी यह छोटा आख्यान नहीं छोडा और इसके द्वारा उस नारी के दिव्य स्वरूप का परिचय दिया जो स्वय प्रकाशित होने से स्वयप्रमा नाम की अधिकारिणी प्रतीत होती है। 'मानस' में यह आख्यान सक्षिष्त पर अत्यन्त सारगर्भ रूप में आया है ।

उपर्युक्त दोनो रामायणो के आख्यानों के साथ 'मानस' के आख्यान की तुलना करने पर ज्ञात होता है कि गोस्वामी जी ने केवल तपस्विनी की स्थिति एव उसके द्वारा बानरों की सहायता, इतना ही अंश वहाँ से ग्रहण किया है और शेष को विशिष्ट रूप किसी अज्ञात प्रयोजन से ही दिया है। 'मानस' के परम्परा-प्राप्त आख्यानों में गोस्वामी जी ने जहाँ कही परिवर्तन किया है वहाँ उसका विशेष लक्ष्य है और यह भी अनुसन्धान के लिए एक हिकर

दीख जाइ डप्तन बर सर विगसित बहु कंज। मंदिर एक रुचिर तह बैठि नारि तपपुन॥

बदरीवन कहुँ सो गई प्रभु श्राहा धरि सीस । डर धरि राम चरन जुग जे बदत अज ईस ॥" 'सानस , किम्ब्रि० २३ ५ र४।

१. "चिंह गिरि सिखर चहूँ दिसि देखा। भूमि दिवर एक कौतुक पेखा। चक्रवाक वक हम उडाही। बहुतक खग प्रविसदि तेहि मार्हा।। गिरि ते उत्तरि पवन सुत आवा। सब कहुँ लेह सोह विवर देखावा॥ आगे कै हमुमन्तहिं स्तीन्हा। पैठ विवर विलंब न कीन्हा॥

ट्रित ताहि मवन्हि सिरु नावा। पूर्ले निज वृत्तान्त सुनावा॥
विहि सब कहा करहु जल पाना। खाहु सुरस सुन्दर फल नाना॥
मञ्जनु कीन्द मधुर फण खाए। तासु निकट पुनि सब चित आए॥
तेहि सब आपनि कथा सुनाई। मै अब जाव जहाँ रघुराई॥
मूँदहु नयन विवर तिज जाहू। पैटहु सीतहि जिन पिछ्रताहू॥
नयन मूँदि पुनि देखिह वीरा। ठाढ़े सकल सिन्धु के तीरा॥
सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा। जाइ कमल पद नाएसि माथा॥
नाना माँति बिनय तेहि कीन्हीं। अन्यायनी भगति प्रभु दीन्हीं॥

विषय है। बिना किसी कारण, परम्परा-प्राप्त कया में से किसी विशेष आह्यान को न निकाला गया है और न बिना किसी विरोध प्रयोजन के उसमें परिवर्तन ही किया गया है। दोनों रामायणों की इस कथा के स्वरूप में भी बहुत भिन्नता है। 'वाल्मीकि-रामायण' में इसका कोई आन्यात्मिक पश्च नही, परन्त् 'अध्यात्म रामायण' मे आध्याहिमक पक्ष प्रधान है। तु अलोडास ने कथा के अनेक विवरणो को लिया ही नहीं है। उन्होंने उस स्थान की तपस्विनी का तथा **उसकी तपस्या का स्वरूप एवं प्रयोजन सभी अपनी विशिष्ट दृष्टि से प्रस्तुत** किए है। यहाँ न तो सुवर्ण और चौदी के महल है न विविध ऐश्वर्य की सामग्री ही । तपस्विनी किसी स्वर्णसिंहासन पर विराजमान भी नही है। वह न तो हेमा की नगरी की रक्षा के लिए तपस्या कर रती है और न उसे हेमा यह बता ही गई है कि राम के आने पर तुम्हे विष्णु का धाम मिलेगा। वह एक ऐसी तपस्विनी है जो अपने तप-बल से 'तपपूंज' के रूप में दृष्टिगोचर हो रही है। उस गृहा में कोई भवनादि नहीं, केवल सरीवर, कूंज तथा एक मन्दिर है। यह किसका है जात नहीं। स्वयप्रभा का पूर्व-परिचय कुछ नहीं है। अन्त में उसने वानरों को अपनी जो कथा मुनाई उसके वृत्तान्त का भी सकेत यहाँ नही है। अहत्या की संधिप्त कथा में इतना संकेत प्राप्त होता है.--

## ''गौतम नारी साप वस उपल देह धरि धीरे ।''

यहाँ उतना भी नहीं। प्रतीत होता है कि गोः बामी जी उसका परिचय गुप्त ही रखना चाहते हैं। अग्यथा, वह किसकी पुत्री या खबी या पत्नी है इतना परिचय देने की उनकी प्रणाली अग्यत्र बराबर देखी जाती है, जैसे 'गौतम नारी', 'सुरसा नाम अहिन्ह कै माता', 'सूरनखा रावन के बहिनों' आदि में। इसे प्रणाली पर वे 'स्वयंप्रभा हेमा की सखीं' तो कह ही सकते थे। इसे उन्होंने गोपनीय ही रखा। क्योंकि उन्हें उसे केवल किसी प्राचीन कथा के पात्र के रूप में उपस्थित करना इष्ट नहीं था। उन्हें तो स्वयंप्रभा के रूप में नारी के उस रूप की प्रतिष्ठा करना थी, जिसमें वह योग-साधना की पूर्ण अविकारिणी है और इस क्षेत्र में भी पुरुप से एक कदम आगे बढ़ जाती है। वह इस बात में कि इस मार्ग पर भी वह अपने आत्मबल के आबार पर ही एकाकी रूपमें आगे बढ़ती और अपनी मूक साधना द्वारा भी वह कार्य कर सकती है जो बड़े-

र 'मानस' नाल० २१६ ।

बडे योगियों के लिये सम्भव नहीं है तथा राम की कृपा से इसी एकान्त साधना द्वारा ही वह परमपद की अधिकारिणों हो सकती है।

स्वयंप्रभा 'तपर्जुज' थी। निर्जन वन में तपस्या करते हुए अब तक राम के सगुण रूप की हो अराधना कर रही थी। उसने वानरों को सीता जी की प्राप्ति का आश्वामन देकर सागर तट तक एक क्षण में पहुँचा दिया। यह विशेषता 'मानस' की स्वयंप्रभा में ही है। पूर्वकथाओं में उसने वानरों को गुहा के बाहर तक अपने तप-बल से में जा अवश्य है पर स्वयं उनके साथ उसके वाहर तक आई है। 'मानम' में विलक्षणता यह है कि उसने वहीं बैठे-बैठे वानरों को एक क्षण में सिन्धु-तट पर पहुँचा दिया है।

स्पष्ट है कि अपनी साधना के तेज से स्वयं प्रकाशित इस 'नारि तपपुंज' ने सिद्धि के फलस्वरूप दिव्यदुष्टि प्राप्त की थी। अन्यथा इस एकान्त गुफा में, जिसका अनुमान पर्वत-शिखर पर चढकर जलपक्षियो को देखकरही लगाया गया था, उसे सीता का पता देने कौन आया ? वानरों ने सीता का पता उससे नहीं पूछा पर उसने दिव्यदृष्टि के बल पर ही उन्हें आदवासन दिया—'पैहहु सीतहि जनि पछिताहु। अलौकिक कार्य-साधना की शक्ति भी उसे प्राप्त थी। तभी तो ऐसे वानरवृन्द को, जिसके नेता 'अतुलितवलघामं' महाबीर थे, एक क्षण मे अपने योग-बल से उसने सिन्धुतट पर पहुँचा दिया। इस सिद्धि से आगे बढ़कर उसे परम साध्य की उपलब्धि करनी शेष थी। उसके पहले उसे राम का कार्यसाधन करना था। प्रतीत होता है वह इसी कार्य के लिए स्की हुई थी कि इसे सम्पन्न कर इष्ट पथ पर आगे बढे। इसीलिए अब तक वह तप मे निरत रही और इसके पश्चात् ही तुरन्त राम के दर्शन करने गई। उनसे अनुपायिनी भक्तिका वरदान प्राप्त करने पर भी वह पूर्णकाम नहीं हो सकी। इसोलिए आगे और अधिक तप करने की, राम की आज्ञा मान कर, उसने दूरस्थ बदरावन के लिए प्रस्थान किया। आगे की साधना के लिए प्रस्थान करते समय हृदय में घारण किया न सीताराम को न 'अनुज जानकी सहित' प्रभु को । घारण किया, हृदय में भगवान् के चरणों को ही । यह एक ऐसी साधक है जो भगवान् के दर्शन और 'अनपायिनी भक्ति' प्राप्त करके भी वही स्थित नही रहती। कुछ भक्त राम के दर्शन के फल्स्वरूप भक्ति का

१ ''सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा । जाइ कमल पद नापसि माथा । नाना भाँति वितय तेहि कीन्ही । भनपायनो भयित प्रमु दीन्ही "'' मानस किस्कि २४ ७ ८ ।

वरदान पाकर अपने स्थान में हो भिक्त में लीन हांते रहे, दूसरे मुक्ति प्राप्त कर परमधाम मिथारे। परन्तु यह एक विलक्षण भक्त इस कर में है कि मग्वान् की सेवा का कार्य माया, उन्हें प्राप्त किया, दुर्लभ 'अनपायिनी' भिक्ति का वरदान पाया फिर भी दूरस्प, नितान्त एकान्त और निर्वेन दन में वर्ला गयी। न तो तुल्मी ने उसे दण्डक वन ही भेजा जो अन्ति मुनियों का तपस्थल या और निवित्रकूट ही भेजना उनिंद समझा जहाँ छ मास में ही केवल रामनाम के जप से सभी लिखियाँ प्राप्त हो जाएँ। और भी विलक्षणता यह कि अनपाणिनी मिक्ति का वर देने के पश्चान् भी राम ने स्वयं उसे बदरीवन जाकर तप करने की आज्ञा दी। फिर उसका क्या हुआ यह बतलाने की आवश्यकता कि ने नहीं समझो। योग के तप से बह्मपद प्राप्त नहीं होता यह तुलसीदास की धारणा नहीं है। यह तो सूर का मन है कि योग-माधना व्यर्थ है। गोस्वामों जी ने स्वयप्रभा को बदरीवन तम में लीन होने भेजा है इनलिए कि उनके मतानुसार:—

"सकल दृश्य निज उदर मेलि नोत्रे निद्रा तिज जोगी। सोड हरिपद अनुभवै परम मुख अतिसय हैन वियोगी "।"

अस्तु सन्देह् नहीं कि अनपायिनो-भक्ति-सम्पन्न इस तपपुंज नारी ने जबस्य ही राम-कृपा से अद्वैत परम पद की उपलब्धि की होगी।

'मान्तन' उत्तर १४।

वहीं, सुन्दर ३३.१।

वही, उत्तर० ३४।

१ यह भक्ति बिग्ले ही भक्तों को प्राप्त होतो है। शंकर भगवान् श्री हनुमान एवं सनकादि ने इसे प्राप्त किया है। भगवान् शकर की याचना है— "बार बार वर माँगी हन्धि देहु श्रीरंग। यह सरोज अनुषायनी भगित सदा सतसंग ॥"

हनुमान का भी यही निवेदन हैं :--''नाथ भगति श्रति सुखदायिनी। देह कृपा करि श्रनपार्थिनो॥'

सनक् दि ऋषियों की याचना है--"परमानन्द कृपायतन मन परिपूरन काम।
प्रेम मगति अनपायनी देहु हमिंह स्रोराम॥"

२ ''पय श्रहार फल खाइ जपु राम नाम षट मासं। संकल सुमगल सिद्धि सब करतल तुलसीदास ॥''

दोहा० ४

स्वयंत्रभा की साधना मे ऐसी नारी का रूप प्रत्यक्ष है जो तप के बल पर रामकृपा को प्राप्त करती और उसके द्वारा सगुण भक्ति से आगे बढकर अद्वैत

की प्राप्ति भी करती है। प्रत्यक्ष हो जाता है कि योग-साधना का परम लक्ष्य

मगुण नहीं है पर बिना सगुण के निर्गुण की प्राप्ति भी सम्भव नही । माया

विशिष्ट होने पर गुणों को स्वीकार कर निर्गुण ही सगुण रूप बारण करता है। निर्मुण की प्राप्ति सरलता से सम्भवन होने पर उसकी साकार कल्पना उसके

ध्यान में सहायक हो सकतो है। सम्भवत इसीलिए बह्म-साक्षातकार के अभि-

लापी, निर्विकल्प समाधि के लिए प्रयत्नशील योगियों के यहाँ विभिन्त चक्री में विभिन्न देवताओं का रूप भी किल्पत किया जाता है। मूलाघार के देवता ब्रह्मा है, स्वाधिष्ठान के विष्णु और सहस्रदल पद्म के शृत्य चक्र के देवता है

सदाशिव अथवा परब्रह्में । मूलाधार से सहस्रार तक कुंडलिनी ले जाना—सभी देवताओं के स्थान से आगे परब्रह्म के स्थान तक उसे पहुँच।ना — ही उनकी

साधना है। स्वयंत्रभा की स्थिति बहुत कुछ यही है। अन्तर केवल इतना है कि अन्य किसी को शरण न ले सीबे राम (सगुण) और वहाँ से सीबे परम तत्त्व

( निर्मुण ) तक उसे पहुँचना है। तपस्या द्वारा सिद्धि प्राप्तकर वह राम की सेवा का कार्य करती है, तब उन्हे प्राप्त कर सदाशिव की ओर अग्रमर होती

है। गोस्त्रामी जी यतलाना यह चाहते है कि राम-क्रुपा-विहोन को परमपद की प्राप्ति नहीं हो सकती, चाहे उसकी तपस्या कितनी ही श्रेष्ठ क्यों न ही और फलस्वरूप उसे कितनी ही महान् सिद्धि क्यों न प्राप्त हो। स्वयंप्रभा की तप-

मिद्धि कितनी महान् थी उसका उल्लेख किया जा चुका है। परन्तु ब्रह्मगद-प्राप्ति के मार्ग पर वह तभी अग्रमर हो सकी जब उसने श्रीराम की कृपा से अनपायिनी

भक्ति प्राप्तिकी। १ दीर्घ काल पर्यंत तपनिरत रहने पर भी स्वयं भा विना रामकृषा के बदरीवन नहीं

'दोहा०' २५१।

जा संशी। गोस्त्रामी जो ने दृढ्तापूर्वक कहा भी है:--"ज्ञान कहै अज्ञान विनु, तम विनु कहै प्रकास।

निर्मुन कहै जो समुन बिनु सो गुरु तुलसीशस ॥"

२ देखिए 'कल्याण'-'योगांक'। इसके 'श्रीकुंडलिनी शक्तियोग' लेख में श्री त्यम्बक शास्त्री खरे ने इसका पूर्ण परिचय चित्रों सहित दिया है। सहस्रदत्त में सदाशिव का रूप श्रंकित किया जाता है जिसमें समाथित्य शंकर शक्ति सहित विराजमान रवते हैं

तुलसीटाम के मत में साचना के खेव में भक्ति और योग की स्थिति क्या है, इसे भी देख लेना है। 'विनय-पविका' से इस सम्बन्ध का एक एद है —

> "रखपिन भगित करन किनारें। कहत मुगम करनी अपार, जाने मोड जेहि बीन आई।। जो जेहि कला कुमल ताकहें मोड सुलभ नता मुक्कारी। सफरी सनमुख जल प्रवाह, मुक्मरी बहै गज भारी।। ज्यों मर्करा मिलै सिकता महें बल तें न कोड बिलगावै। अति रसज सूच्छम पिपीलिका बिनु प्रयाम ही पावै॥ सकल दृस्य निज उदर मेलि सोवै निद्रा तिज जोगी। सोइ हिंग्यद अनुभवे परम सुल अतिमय डेन-विगोगी।। सोक, मोह, भय, हरण, बिवस-निसि, देश-काल तहें नाही। तुलिसदारा यहि दसाहीन संगय निर्मूल न जाहीं।।"

भक्ति की कठिन सरलता का यही वन है। गगा की प्रवन धारा हाथी को बहा ले जानी है किन्तु तैरने की कला में नियुष महलों वहीं प्रवाह वडी

सरलता से काटगर निगरीत दिशा में चलकर पार हो जाती है। यह उलटा मार्ग 'मीन मार्ग' कहलाता है और इनके रहम्य का जाता संसार के प्रवाह को सरलता से पार कर लेता है। सं मत की साधना में जिस 'मीननार्ग' का महत्त्व है उसका अर्थ जगत् के सहज प्रवाह से विपरीत दिशा की ओर जाना ही है। पर इस मार्ग की सफजता वहाँ भी दुष्पाप्य बताई गयी है। किन्तु गोस्वामी जी ने इससे मिक्त की तुलना इसे अति सरल बताने के लिए की है। मछली की सहज प्रकृति उल्टेराम्ते का अनुमरण

करने को है। अत जिसको सहज विरक्ति मंसार के सहज प्रवाह से हो गयी उसके लिए यह मार्ग उतना हो सरल है जितना मछलो के लिए। मछली ने यह शिक्षा किसी गुरु से नहीं गार्ट गुरु उसका सुनन स्वापन है। उसी

ने यह शिक्षा किसी गुरु से नहीं पाई, यह उसका सहज स्वभाव है। उसी प्रकार राम-भक्त भी संवारी विषयों के प्रति सहज विशक्ति लेकर अवतरित होते हैं। फिर उनके लिए यह सरल क्यों न हो? कठिन तो उसी के लिए है जिसे सहज विरक्ति के अभाव में बरबस अपनी इन्द्रियों का दमन

१ 'विनय' १६७।

२ ''रमावित्तासु राम अनुर गो । तत्रत वमन विभिन्न वक्ष्मागी ं 'मानस असी० ३२३ ८

का चित्रण है जिने संगार से सहज विरन्ति नहीं और जो जिसी कारणवत रामरस का बोध होने पर भी उनकी अननित से दिवन रही है। उसके लिए सिवा इसके क्या रोप रहा कि वह स्वयं की ता में तपाए तथा संसार के विषयों को उसमें भस्म कर स्वय प्रकाशित हो उठे और उसे प्राप्त करें जो मानव मात्र को सदैव घेरे रहने वाले इन विषयों से मुक्त करने दाला तथा 'निरबान प्रद' है। 'जनम जनम रति राम पद' की कामना करने वाले सहज विरागी तो राम-रस-कीन रहने के कारण विषयों के मध्य ने रहकर भी उनसे विमुख रह सकते हैं। परन्तु सहजविरक्ति-होन के लिए उनसे दूर रहना ही श्रेयस्कर है। इस स्थिति में निर्वाण की प्राप्ति ही उसका कक्ष्य होना स्वाभाविक है। ऐसे अनेक साथक किसी न किसी गुरु से दीक्षित हो साधना में संलग्न रहते हैं। स्वयंत्रमा की एक विशेषता यह भी है कि वह किसी गुरु की शरण लेती नहीं दिललाई पड़ती। जान पडता है कि उसके चित्रण द्वारा कथि सकेत करना चाहता है कि नारी में वह आत्मगन्ति होती है जिसके बलपर एक बार इंड निरुचय कर तपस्या का मार्ग ग्रहण करने से उसके स्खलित होने की संभावना नही रहती। अत. ऐंग अवसर पर सँमलने बाले गुरु की अपेक्षा भी नहीं।

स्पष्ट है कि तुलसीदास की दृष्टि में गुरु के अभाव मे भी नारी केवल राम का सहारा टेकर योग-साधना और तपस्या के पथ पर अग्रमर हो परम प्राप्य सदाशिव पद तक निविध्न पहुँच सकती हैं। अत. इसमें सन्देह नहीं कि भिक्त, रामश्रेम-प्रधान ज्ञान एवम् योग में नारी का अधिकार लोकद्रष्टा तुलसी को पूर्णरूपेण मान्य है।

'मानस' की अन्य नारियों की भी इस ट्रिट से संक्षिप्त चर्चा हों जानी चाहिए। कतिपय लोगों का मत है कि 'मानस' के सभी पात्र राम-भक्त है। कुछ राम-प्रेम के कारण प्रेमी भक्त है तो कुछ राम से विरोध अथवा बैर मानने के कारण विरोधी भाव के भक्त है। विरोध का भाव भी भक्ति के क्षेत्र में प्रवेश पा सकता है या नहीं, हमें यहाँ इसका विवेचन इष्ट नहीं है। देखना

१. श्री मरत जी ऐसे मक्तों के शिरोमणि हैं। उन्होंने 'निवान' की उपेक्षा कर 'जनम जनम रिव राम पद' की कामना की और अप्योध्या के अदिवीय ऐश्वर्य के मध्य चक्क नाग में अगर को मौति भाव से रहे

यह है कि तत्कालीन धार्मिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जिन तीन न।रियो को निरोप दृष्टि से निरोप क्षेत्रों मे सर्वोत्कृष्ट पद पर आसीन किया गया है, उनके अतिरिक्त अन्य नारी पात्रों की भक्ति-भावना का स्वरूप क्या है।

पराभक्ति स्वरूपा जगन्जननी सीता का रूप निम्नांकित पंक्तियों में प्रत्यक्ष कर दिया गया है—

> ''गिरा अरथ जल बीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न। वन्दौं सीता राम पद जिन्हिंह परम प्रिय खिन्न॥''

अतः उन्हें राम से पृथक् एक भक्त के रूप में न देखकर राम की अभिन्न शिक्त फलतः भक्तों की परम आराध्या के रूप में ही देखना उचित है। ही, लीकिक चरित के अन्तर्गत उनका पत्नी रूप अवस्य विचारणीय है।

माता कौसल्या का स्यान इस क्षेत्र में अद्वितीय और विलक्षण है। शतस्या के रूप में उनकी तपस्या और भक्ति वन्दनीय है। उस समय उन्होंने अलौकिक विदेक का जो वरदान माँगा है वही उनके चरित की अनुपम महानता का कारण है। उनकी भक्ति वात्सल्य भाव की होते हुए भी सदा विदेक अथवा ज्ञान का आश्रय लेकर चलने वाली है। ज्ञान के योग से मिक्त में जो दिन्यता आ सकती है उसका साक्षात्कार कौसल्या में होता है। इसी के फलस्चरूप सामाजिक क्षेत्र में उनके चरित्र हारा माता के अलौकिक आदर्श की प्रतिष्ठा हो सकी है।

माता सुमित्रा की मिक्त की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। उन्होंने 'रचुपति मगत' पुत्र को जन्म देना ही मातृत्व की सफलता माना है। उनका राम-प्रेम, उनका धैर्य, उनकी व्यवहार कुशलता सभी प्रशंसनीय है।

माला कैकेयी का राम-प्रेम या तो मन्धरा से वार्तालाप के समय ज्ञात होता है या फिर उनकी मूक क्लानि ही उसका निवेदन करती रहती है। आध्यात्मिक दृष्टि से, स्वयं कलके छेकर राम की कार्य सिद्धि में सहायक कैकेयी का जीवन राम-भक्ति का अन्यतम उदाहरण है।

अयोध्या और जनकपुर की स्त्रियों से छेकर ऋषिपत्नियों, ग्रामवधूटियों तथा वनवासिनियों तक सभी स्त्रियों किसी न किसी रूप में प्रभु की कृपा-भाजन है र

ह 'मानस' बाल० २३। १६ वडी, अयो० ७४.१।

मंथरा की स्थिति कुछ विचित्र है। वह सरस्वती की घेरणा से राम के प्रतिकूल कार्य अवस्य करती है परन्तु इसके पूर्व उसका यह रूप नही, यह स्पष्ट है।

वानर-समाज की तारा ने क्या साधना की, पता नहीं। यह अवस्य है कि प्रभु की अकारण दयालुजा के कारण ही उसे ज्ञान हुआ और उसने भक्ति का बरदान माँग लिया:—

"तारा विकल देखि रघुराया । दीन्ह ज्ञान हरि लीन्ही माया ।

X X

उपजा ज्ञान चरन तब लागी। लोन्हिसि परम भगति वर मांगी।।""

त्रिजटा एक ऐसी राक्षमी है जो राम-महिमा जानने वाली और जानकी की सहायिका है। राक्षम वर्ग की दो प्रमुख स्त्रियों है—शूर्णणखा और मन्दोदरी। बूर्पणखा राममक्त नही है। बह तो राम का मानव समझकर ही मानवी रूप धारण कर अपनी दानवो प्रवृत्ति की तृप्ति के हेतु उनके समक्ष धादी और तदनुसार फल मोगकर चलो जाती है। प्रबन्ध-दृष्टि से उसका महत्त्व अवस्य है जिसका संकेत निम्नाकित दोहे में प्राप्त होता है —

''लिछिमन अति लाघौ सो नाक कान विनु कीन्ह । ताके कर रावन कहुँ मनौ चुनौती दीन्ह ॥''<sup>२</sup>

मय दानव की कन्या, त्रैलोक्यविजयी राक्षसराज की पत्नी मन्दोदरी सामान्य नारी नहीं है। प्रात स्मरणीय पंच कन्याओं में उसकी भी गणना की जाती है। वह पतिव्रता पत्नी है। उसने राम का स्त्रहप समझ लिया है। कहा नहीं जा सकता कि राम ने माता कौसल्या अथवा काक भृशुंडि की मोति कभी उसे भी अपने विराट रूप के दर्शन कराए अथवा नहीं, पर उसे 'बिस्व रूप रघुवस मिन' और सीता के स्वरूप का पूरा-पूरा बोध है। राम के स्वरूप का जैसा निरूपण रावण के समझ मन्दोदरी के द्वारा हुआ है वैसा अन्यत्र नहीं दिखाई देता। राम के ब्रह्मत्व का विवेचन विविध अवसरों पर विविध पात्रों के मुख से हम सुनते हैं। परन्तु यह मन्दोदरी के द्वारा ही सुनाई पड़ता है कि जड़चेतनमय समग्र सृष्टि ही राम का स्वरूप है। पद पाताल है, ब्रह्म लोक

१ 'मानस' किन्कि० १०.३,६।

**२ स्ही, ऋ**रण्य**० ११** ।

हुर्दशा पर बिगाद करनी राम का गणगान करनी है कि इतने पर भे रक्शेने उसका उद्धार कर दिया । रावण के बल-प्रनात का वर्णन कर उसने भीषण अन्य पर अन्त में कर बिद्धक रोकर राम की दयासुना का गुणगान कर उटनी है:—

'जान्यो मनुज करि दनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं। जेहि नमन स्पिव ब्रह्मादि नुर पिश्र भजेह निह करनामयं॥ आजनम ते पर दोह रत पागौधमय तब तनु अय। तुम्हहूँ दियो निज बाम राम नमामि ब्रह्म निरामयं॥ बहह नाथ रघुनाण सम ऋषा सिन्धु निह आन। जोगिवृन्द दुर्लभ गति तोहि दीन्ह भगवान ॥

प्रतीत होता है कि मन्दोदरी के प्रभाव से ही रावण की अन्य पत्नियों भी राम का सुणगणन करने लगी हैं।

निष्यां यह कि 'मानस' में कतिपय राष्ट्रासी वर्ग के अनिश्वित प्रायः अन्य सभी स्त्रियां किसी न किसी रूप में रामभवत है। उनमें भी शबरी, पावंती एव स्वयंप्रभा का इस महाकाव्य के गौरव में विशेष स्वान है। इनके चित्रण में कि वी दृष्टि सभी प्रकार से स्तुत्य हैं। कोई आइचर्य नहीं कि नारी वर्ग की इस विशेषता के कारण ही महाकि ने सन्त-समाज में रामचरित की प्रतिष्ठा विष्णु वप में न कर राम-कथा की प्रतिष्ठा लक्ष्मी-रूप में इस प्रकार की है.—

"संत समाज पयोधि रमा सी। बिस्व भार भर अचल छमा सी॥"

अस्त मे 'श्रीकृष्णगीतावली' की भक्त नारियो पर भी दृष्टिपात कर लेना है। वहाँ माता यशोदा से लेकर समस्त गोपिका-वृन्द तक सभी स्त्रियाँ कृष्ण की भक्त है। बाल लीला में माखनचोरी ही प्रधान है। उसमें तथा दो-चार अन्य पदों में माता के वात्सल्य की मधुर झौकी है। अन्तिम दो पदो में दौपदी के उद्धार का मार्मिक वर्णन है। गोपियों की भक्ति माधुर्य भाव की है। उनके प्रेम की अनन्यता की अभिन्यक्ति भी अत्यन्त रमणीय है, परन्तु कृष्ण की प्रेम लीलाओं का विस्तार वहाँ नहीं है। श्रुंगार के

र 'मानस', लंका० १०३. ४-१०४।

२ वही, लंका० १०२, १४-१६।

३ वही, बाल० ३५. १०।

संयोग-पक्ष का अभाव है। गे.ियों का वियोग-वर्णन नौ पदों में औ भ्रमर-गीत का प्रसंग अट्टाइम पदों में है। इस प्रकार कुल इकपठ पदें की इस रचना का अधिकांश वियोग से ही सम्बन्धित है। कुब्जा पर विशेष

दृष्टि है। कुब्जा के प्रति गोपियो की भावना उदार है। एक गोपी क

प्रस्ताव है :--

''सब मिलि साहस करिय सयानी । बज आनियहि मनाइ पॉय परि कान्ह कुबरी रानी ।।

बसे सुवास सुपास होहि सब फिरि गोकुल रजधानी । महरि-महर जीवहि सुख जीवन खुलहि मोद-मनि खानी।।

तिज अभिमान अनख अपनो हित कीजिय मुनिबर बानी।।

देखिबो दरस दूसरेहु चौथेहु बड़ो लाभ लघु हानी।। पावक परत निषिद्ध लाकरी होति अनल जग जानी।। तुलसी सो तिहुं भुवन गाइबी नंद सुवन सनमानीै।।''

दूसरी उसका समर्थन करती है:—

''कही है भली बात सब के मन मानी।

प्रिय सम प्रिय सनेह-भाजन सिख । प्रीति-रीति जग जानी ।।"

यह प्रेम की अत्यन्त सात्विक और उदात्त वृत्ति है। प्रिय का स्नेहभाजन

यह प्रम का अत्यन्त सात्विक आर उदात वृक्ति है। प्रियं का स्महमाणन प्रेमी को भी प्रियं होना चाहिए। गोपियों का अनन्य प्रेम तुलसीदास को अमान्य नहीं, परन्तु उनके यहाँ उसका अधिक महत्त्व नहीं है। उसे लोक-कल्याण के

हित मे न देख उन्होंने उसका अधिक विस्तार नहीं किया है। राम की भौति ही कृष्ण के परम रूप का बोध कराने का प्रयत्न यहाँ

भी हैं :—
''तुलमी प्रभु प्रेम बस्य मनुज-रूप घारी' ।''

और.---"तुल्लसिदास त्रैलोक्य विमोहन रूप कपट नर त्रिविध-सूल हर<sup>४</sup> ।"

"तुलासदास त्रेलाक्य विमाहन रूप कपट नर त्रिविध-सूल हर"। आदि इसके उदाहरण है।

१ 'श्रीकृष्ण गीता०' पद ४८।

२ 'श्रीकृष्णगीता०', पद ४६।

३ वही, पड १। ४ मधी पद २१।

वास्तव में 'श्रीकृष्णगीतावलों' की रचना कृष्ण चरित का गान कर सांप्रदायिक भावना को दूर करने की दृष्टि से की गई है, कुछ मिक्त के निरूपण अथदा भक्तों के चरित-गान के लिए नहीं। तुल्लमीदास को सेवक-सेव्य भाव ही की मिन्दि का प्रचार इष्ट हैं।

## अध्याय ३

## नारी श्रौर समाज

नारीतत्त्र सृष्टि का मूल है। माया द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति होती है। श्रीकृष्ण ने अर्जुन से सृष्टि का रहस्य समज्ञाते हुए कहा है:—

> "मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन्गर्भ दघाम्यहम्। संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत।। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः। तासा ब्रह्म महद्योनिरहं वीजप्रदः पिता ॥"

स्त्रीतत्त्व केवल सर्जन ही नहीं पालन और संहार का भी मूल होता है। ब्रह्म और माया के योग से सृष्टि का निर्माण होने के कारण उसमें सर्वत्र पुरुष तत्त्व और स्त्रीतत्त्व व्याप्त है। चारों ओर निष्क्रिय शिव और सक्रिय शक्ति

तस्त्र और स्त्रीतस्त्र व्याप्त है। चारों ओर निष्क्रिय शिव और सक्रिय शक्ति की लीला हो रही है। प्रत्येक देवता की शक्ति अभिन्न रूप से उसके साथ

श्यित होकर उसके कार्य-सम्पादन में निरत रहती है। क्या मनुष्य, क्या पशु-

पक्षी, क्या बनस्पति-जगत् सभी में नर और नारी के युग्म प्राप्त होते हैं। यहाँ तक कि स्थूल जगत् के सुक्ष्मतम अवयव अणुमें भी दो भेद माने जाते हैं।

इनके सर्वत्र अन्योन्याश्रित होते हुए मी, कई कारणों से पुरुष की अपेक्षा नारी का महत्त्व अधिक है। स्त्री माया का रूप होने से सक्रियता का प्रतीक और पुरुष की निष्क्रियता को दूर करने वाली है। इसी से पुरुष ने सदैव नारी को

अपना प्रेरणा स्रोत स्वीकार किया है।

'राम-चरित-मानस' में आदि शक्ति की अभित्र्यिक मातृशक्ति के रूप में
हुई है और विभिन्न रूपों में उसके दर्शन होते हैं। विद्या और अविद्या, सुमति

हुई है और विभिन्न रूपों में उसके दर्शन होते हैं। विद्या और अविद्या, सुमात और कुमित, तृष्णा और वापना के रूप में भी वहीं प्रकट हैं। जो उसके विद्या रूप को मातृभाव से पूज्य मानता और ज्ञान का आश्रय लेकर अविद्या रूप का

१ अप्रीमद्रगत्रव्यीताः, भण्याय १४, रखोकः १ ४।

त्याग करता है उसका लोक और परलोक सघ जाता है, परन्तु जो उसे नारों मात्र और हीन समझ केवल वासना-पूर्ति का साधन बना, उस पर अत्याचार करता है उसका सर्वनाश अवस्थमभावी है।

मातृशिक्त की महिमा माता के रूप में पराकाश को प्राप्त होती है।
मातृतत्व को समझाने के लिए 'मानस' में जहां एक ओर उसका आध्यात्मिक
रूप स्पष्ट किया गया है वहीं दूसरी ओर उसका लौकिक रूप समाज में माता
के रूप में प्रतिष्टित करके दोनों रूपों में उचित समन्वय की स्यापना की गई
है। माता के आध्यात्मिक और लौकिक रूप का यह मणिकाचन योग मुक्तको
में न प्रवन्ध की माँति सम्भव था न आवश्यक ही। अतः अन्यत्र साहित्यक
और नैतिक मर्यादाओं के माथ लौकिक वृष्टि से भी नारों के विविच रूपों का
चित्रण है। माता का लौकिक महत्त्व भी सर्वमान्य है। अर्द्धांगिनी और
जीवन-सहचरी होते हुए भी पत्नी उस महत्त्व की अधिकारिणी नहीं हो
सकती। माता का स्थान आचार्य तथा पिता से भी ऊँचा एवं सभी प्रकारसे
पूजनीय है।

राम-चरित मे जिन माताओं का चित्रण है वे हैं—कौसल्या, कैकेयी, सुनित्रा, सुनयना, मैना, सीता, तारा एवं मन्दोदरी। 'श्रीकृष्णगीतावली' में माता यशीदा की एक झलक दिखाई पड जानी हैं।

शतरूपा के रूप में माता कौसल्या की महान् तपस्था से निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप में प्रकट होकर वरदान देने के लिए बाध्य हो गया। उन्होंने भगवान् के पुत्र रूप में प्राप्त होने का वरदान प्राप्त किया। तदनन्तर उनके ही आग्रह से ऐसी बाकाक्षा प्रकट की:—

"जो बर नाथ च नुर नृप माँगा। सो कृपालु मोहि अति प्रिय लागा।।
प्रभु परन्तु सुठि होत ढिठाई। जदिप भगित हित तुम्हिं सुहाई।।
तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी। ब्रह्म सकल उर अंतरजामी।।
अस समुझत मन संसय होई। कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई।।
जे निज भगत नाथ तब अहही। जो मुख पार्वीह जो गित लहहीं।।

सोइ मुख सोइ गित सोइ भगित सोइ निज चरन सनेहु। सोइ विवेक सोइ रहिन प्रभु हमिह कृपा करि देहु।।"

९ 'मानस' बास० १५४ प्र. १५५

कौसल्या की इस बाणी को 'मृदु गूह' और 'रुचिर' ठोक ही कहा गया है। थोड़े में ही सब कुछ माँग लिया गया है। प्रभु के 'निज' भक्तों को प्राप्त होने वाले सुख, सद्गति, भक्ति एव रामपद-प्रेम के साथ सबके सिरमीर 'विवेक' की याचना भी घन्य है। इनके अतिरिक्त प्रभु की लोक-लीला में योग देने के लिए आवश्यक है भक्तों की 'रहनि' भी । कारण, भक्त ससार में जीवन-यापन करते हुए, भक्ति की मर्यादापूर्ण 'रहनि'—अपने आचरण को मौन भाषा— में प्रभु का सन्देश सुना कर लोक-कल्याण कर सकता है। इस प्रकार भक्ति का सर्वस्व ही माँग लिया गया—प्रेम, विवेक और रहनि। ऐसी माँग विवेक के बिना सम्भव नहीं हो सकती थी। अतः प्रभु ने वरदान दियाः—

"मातु विबेक अलौकिक तोरें । कबहुँ न मिटिहि अनुग्रह मोरे ॥"

और स्पष्ट कर दिया कि विवेक तो तुममें है ही। 'तोरें' की व्यंजना है—
'तोरे हैं'। हाँ, वह अलौकिक होगा और कभी मिटेगा नही।

इस प्रकार उन्हें वह जान मिला जो भिक्त को प्रधान और राम-प्रेम को सर्वस्य मानता तथा लोक-कल्याणार्थ जीवन अर्पण को ही उसकी सफलता समझता है। यही है अलौकिक ज्ञान अथवा विवेक । लोक में जीवन-यापन की कामना को अलौकिक ज्ञान मानना कुछ अटपटा-सा प्रतीत होता है। वस्तुत है यह सीधी सी वात । 'मानस' में ज्ञान, विज्ञान और विमल विज्ञान का उल्लेख हैं। सामान्यत ज्ञान का तात्पर्य होता है किसी भी विपय का बोध होना, यथा साहित्य का ज्ञान, दर्शन का ज्ञान आदि। इससे आगे हैं विज्ञान अर्थात् विशेष ज्ञान। अतः लौकिक — ज्ञान हुआ लौकिक वस्तुओं एवं विद्याओं का दोध और लौकिक विज्ञान हुआ उनका विशेष बोध। 'विमल विज्ञान' वह होगा जिससे लौकिक और आध्यात्मिक का स्वरूप स्पष्ट हो जाए। 'विमल' का अर्थ है निर्मल'। निर्मलता होने पर मलिनता नहीं रहती और 'निर्मल मति अर्थ है निर्मल'। निर्मलता होने पर मलिनता नहीं रहती और 'निर्मल मति अर्थ है निर्मल'। निर्मलता होने पर मलिनता नहीं रहती और 'निर्मल मति अर्थ हो जाए।

देखिर 'विनय' पद १७०—'कबबुक ही यहि रहींगी।"

२ 'मानस,' बाल० १४४'३।

३. तुलसंदाम 'जनक सुना जगजननि जानकी' से इसी निर्मेल मितकी कामना करसे है।

<sup>&</sup>quot;जनकस्तता जगजननि जानको। श्रतिसय भिय दरुना निधान की॥ ताके जुग पद कमल मनावर्जं। जासु कृपा निरमल मति पावर्जं॥" मानस्यान २१७ प

विज्ञान है। अर्टीकिक ज्ञान वह हैं जिसके द्वारा इस विमल विज्ञान की उप-लब्ब हैंने पर लोक और परलोक दोनों के समन्वय का ऐसा बोध हो कि

ल क मे रहते हुए भी परलोक की स्थित हो सके और लीकिक जीवन में ही अलीकिक उतारा जा सके। तुलसीदास की सम्मित में ऐसा ही जीवन ज्ञान की सफलता और भिवत का लक्ष्य हैं। यही अलीकिक ज्ञान कीसल्या को प्राप्त हुआ और प्रभु की हपा से कभी मिटा नही। उनके लिए कभी राम से विलग होकर जीवित रहना असरभव न हुआ। फलतः उन्होंने माता का वह बादर्ज उपस्थित किया जो लोक-कल्याण के लिए अति आवश्यक और नारों की उस प्रतिष्ठा का हेतु है जिसे माता के रूप में उसे प्रदान करना तुलसीदास का इंट्ट है। नारी यदि आवर्श पत्र से विचित्तत होती है तो पृष्ठ को उस पर स्थिर रखने वाला है ही कौन? माता के संबोत्तम आवर्श-रूप कौसल्या के चरित्र में मातृशिक्त के विवेक, भिक्त और व्यवहार की वह दिश्य झौंकी है जिसके कारण प्रजाजनों की उबित 'राम मानु अस काहे न होई' सर्वधा उपयुक्त प्रतीत होती है। माता का यह आदर्श पददिलत हिन्दू जाति के उत्थान के लिए

कौसल्या का विवेक उनके जीवन में आद्योपान्त बना रहता है। उन्होने भगवान् के प्रकट होने पर उनसे 'सिसुलीला' करने का अनुरोध किया और उसका आनन्द प्राप्त करते हुए उनकी दशा यह हो गई:—

> ''प्रेम मगन कौसल्या निस दिन जात न जान । सुत सनेह बस माता वाल चरित कर गान ॥''

इस प्रेम-विभोरता में वे पुत्र का परम रूप भूल गई । राम वचन दे चुके थे कि मेरे अनुप्रह से अलौकिक विवेक कभी नहीं मिटने पाएगा। अतः माता को लौकिक प्रेम में मग्न देख एक दिन मुलाए जाने पर, पूत्रन में माता द्वारा अपित प्रसाद ग्रहण करने पहुँच गए। दो बालको को देख आद्चर्य-चिकत माता को बिराट् रूग के दर्शन करा दिए। पुत्र क्य धारण करने के पूर्व चतु- भूंज रूप में दर्शन दिए थे। आज उन्हें बोध करा दिया कि मैं पुत्र होते हुए

परमावश्यक था।

१. 'मानस', अयो० १६४-३।

२. वही, बाल० २०५।

३. ''व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्धंन विगत विनोद । स्रो मन प्रेम मगति वस कीसल्या के गोद विहा २०३

केवल विष्णु ही नहीं अखिलब्रह्माण्डव्यापी भी हूँ। मैं तीनों एक साथ हूँ। क्या तुम बालक्ष्प में मन्न हो बन्य दोनो रूपो को विस्मृत कर देना चाहती हो? माता भयभीत हो गयी कि 'जगत पिना मैं गुन करि जाना' और उन्होंने प्रार्थना की:—

"अव कवहूँ जिन ब्यापै प्रभु मोहि माया तोरि<sup>र</sup> ॥"

राम के परात्पर रूप का विस्मृत हो जाना ही यहाँ माया का व्यापना था। याचना स्वीकृत हो गई। अतः उनका विवेक बना रहा और राम-वनगमन

के अवसर पर उसका परमोज्जवल रूप प्रकट हुआ। विवेक का कार्य है सदमत्

की परख । उक्त अवसर पर माता का सदसद्विक किंचित् धूमिल नहीं हुआ । राम-राज्याभिषेक के दिन आनन्द एवं प्रेमातिरेक में विभोर माता ने यह व्यान नहीं दिया कि आज दिना लक्ष्मण के और अवेर से राम उनके पास वयों आए हैं । अतः आते ही उनस मधुर जलपान करने का आग्रह किया । उत्तर में उनसे 'पिता दोन्ह मोहिं कानन राज् । जहुँ सब भाति मोर बड़ काजुँ ॥' सुनकर

और यह जानकर कि राम चौदह वर्ष के लिए वनवास की आहा माँगने प्राये हैं, माता की दशा विचित्र हो गई, क्योंकि विचेक्त के साथ उनमे अगाध पुत्र-स्नेह भी था। उनकी दशा उस हरिणी की-सी हो गई जो एकाएक सिंह की दहाड़ मूनकर अपने प्राणों का अन्त निश्चय समझती हैं।

धैर्य घारण कर कारण पूछा और मंत्री-पुत्र-द्वारा विस्तृत वृत्तान्त जानकर:—

"सुनि प्रसंग रहि मूक जिमि दसा बरनि नहिं जाई"।।"

माता को न वस्तुस्थिति समझने में देर लगी और न कर्तव्य निश्चित करने में ही । उन्होंने कितनी जल्दी में क्या निर्णय किया इस मार्मिक प्रसंग को कि के ही मुख से सुनना अधिक उचित है:—

"राखि न सकइ न किह सक जाहू। दुहूँ भाँति उर दावन दाहू।। लिखत सुन्नाकर गा लिखि राहू। विधि गति बाम सदा सब काहू॥ धरम सनेह उभय मित घेरी। भइ गति साँप छछन्दर केरी॥

१. 'मानस', बाल० २०६.७। २ वही, २०७।

३. वही, श्रयो० ५२.६।

४. ''कहि न जार कछ हृदय विषाद्। मनहुँ सृगी सुनि केहिर नाद्॥''

५ वही, ५४।

राखी सुनहि करौँ अनुरोधू। घरमु जाइ अरु वंयु विरोधू।। कहाँ जान बनतौवि हिहानी। संकट मोच बिवस भइ रानी ॥"

इस स्थित में भी राम और भरत दीनों की समान समझ वट कर्तव्य निश्चित कर पुत्र से कहा .—

"तात जाउँ विश् कीन्हेंहु नीका । पिनु आयमु सब घरम क टीका ॥
राजु देन किह दीन्ह बन मोहिन सो दुन्व लेसु ।
तुम बिनु भरतिह भूपिनिहि प्रजिह प्रचंड कलेमु ॥
जी केवल पिनु आयसु ताता । तो जीन जाहु जानि बिड़ माता ॥
जी पिनु मानु कहेड बन जाना । तो कानन सत अवध समाना ॥

लोव वैशानुसार माता को पिता से बड़ा सानकर अपनी असहमित प्रकट करते हुए भी माता और विमाता से कोई भेद न सान विद्याता की साता को सात्यता प्रदान कर उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि न उन्हें कैरेयी के प्रति कोई ईप्यों हेप और न राजा के प्रति कोई रोख है। सभी प्रकार सराहनीय महाँ यह है कि जिस मानुष्य को उन्होंने पितृषद से बड़ा माना उसमें भी उनका स्थान सर्वोपरि या और इस न्याय से भी वे राम को बन जाने से रोक मकती थी। जनकी आज्ञा सर्वोपरि थी, इसका प्रमाण क्योच्या की सभा मे और राम के द्वारा राज्य-संचालन हेनु भरत को दिए गए इस परामर्श से मिलता है .—
''तुम्ह मुनि मानु सचिव सिख मानी। पालेह पुहमि प्रजा रजनानी ॥'

इस प्रकार राम को बन-गमन की अनुमित देने में प्रेम का शैंथित्य नहीं, अलौकिक विवेक ही ममर्थ होता है। प्रेम के आवेग में माता भगवान के चरणों में लिपट अवहय जाती है पर तत्काल ही मंयमित होकर सीता की अनुनय-विनय सुनती और राम से उनकी सुकुमारता का निवेदन करती है। उनके अनुरोध पर दुख प्रकट करते हुए भी वे उन्हें अनुकूछ उपदेश देने के लिए प्रस्तुत हो, राम से कहती हैं:—

"अस विचारि जस आएसु होई। मैं सिख देउँ जानकिहि सोई ।।" प्राणप्रिय पुत्रवयू के घर रहने पर बहुत अवलंब मिलता पर उसे भी वन भेजते हुए कर्तव्य ही प्रधान हो रहा है, ममत्व नहीं।

१. 'मानत', श्रयो० ५४.१-५।

२. वर्षी, ५४.८ —५५.२ ।

३. वही, ३१४.८।

४. वही, ५६-६।

कौसल्या का आचरण सर्वथा अनुकरणीय है। उन्होने अपने अधिकार नी अवहेलना कर उसके अधिकार की रक्षा की जो उनके राम उसे पुत्र के वनवास

अवहरून। कर उसके आधकार का रक्षा का जा उनके राम जस पुत्र के बनवास का कारण थो। यह इसलिए कि पुत्र-वियोग से व्याकुल राजा के सामने महा-रानी द्वारा कोई और ऐसा काण्ड उपस्थित न कर दिया जाए कि रधुकुल की मर्यादा पर आँच आए। साथ ही प्रजा के हृदय में इस आशंका के निमित्त कोई

अवकाश न रहे कि राम के स्थान पर भरत के राजा होने से किसी भी प्रकार का अन्तर उत्पन्न हो सकता है। उन्होंने वस्तुस्थिति को तुरन्त भाँपा और उसके अनुकूल आज्ञा देकर ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जो प्रत्येक माता एव विमाता के समक्ष प्रकाश विखेर कर पथ-प्रदर्शन कर रहा है। कौसल्या का धैर्य

विलक्षण है जो अमगल में भी मंगल की बाशा से दृढ बना रहता और मरणासन्न राजा का एकमात्र अवलब बनता है। परनी का कर्तव्य भी उन्होंने आदर्श रूप में निवाहा है। राम की मरणातक वियोगाग्नि से दग्ध राजा को उन्हों के वचनों से

निवाहा है। राम की मरणातक वियोगाग्ति से दग्ध राजा को उन्हों के वचनों से धैर्य मिलता है.— ''कौसल्या नृषु दीख मलाना। रविकुल रवि अथएउ जिय जाना। उर धरि धीर राम महतारी। वोली वचन समय अनुसारी।।

नाथ समुझि मन करिअ विचारू। राम वियोग पयोधि अपारू॥ करनधार तुम्ह अवध जहाजू। चढेउ सकल प्रिय पथिक समाजू॥

धीरज धरिय त पाइअ पारू। नाहि त बूडि़हि सब परिवारू।। जौ जिय धरिअ बिनय पिय मोरी। राम लपनु सिय मिलिहि वहोरी॥
प्रिया बचन मृदु मुनत नृप चितएउ आँख उघारि।
तलफन मीन मलीन जनु सीचत सीतल वारिं॥"

मछलो को भाँति तडपते हुए राजा की चेतना इस शीतल वाणी से लौट आई और उन्हें सुध हो आई अंग्रे तापस के शाप की। बस, उसे वतलाकर राम-राम रटते हुए महाराज ने शरीर त्याग दिया।

कौसल्या के मातृत्व का चरमोत्कर्ष भरत के प्रति उनके ममत्वपूर्ण अगाध वात्सल्य मे प्राप्त होता है। राम के वियोग में जो दशा नहीं होती वह भरत के मिलने पर हो जाती है :---

"भरतिह् देखि मातु उठि घाई। मुरुछित अवनि परी झईँ आई।।<sup>५</sup>"

१८

१. 'मानस', अयो० १५३ ३—१५४। २ वही १६३१

और भरत के व्याकूल हो जाने पर वैर्य घारण कर उन्हें हृदय से लगा ठेती है मानो राम ही लौट आए हों :---

''मातू भरत के बचन मृद् सुनि पुनि उठी सँभारि। लिए उठाइ लगाइ उर लोचन मोचत बारि॥

सरल सुभाय माय हिय लाए। अति हित मनहुँ राम फिरि आए।।""

यहाँ राम की स्मृति का वेग भैर्य के बाँघ को नहीं तोड़ रहा है। भरत को हृदय से लगाने पर तो माता को राम के मिलन की शीवलता प्राप्त हो रही है। अवीरताका कारण प्रत्यक्ष है। राम-वियोग में भरत की वेदना का अनुमान माता मन ही मन करती रही है। आज उन्हें समक्ष देख उस वेदना का प्रत्यक्ष दर्शन कर परम भीर राम-माता भी अभीर होकर मुब-बुघ खो बैठती है। भरत के प्रति ऐसी ही संवेदना के कारण भीर धुरन्धर राम भी उन्हे देखकर अधीर हो **ਚ**ਠਰੇ है :---

''उठे रामु सुनि प्रेम अवीरा। कहुँ पट कहुँ निपग घनु तीरा। र''

अत राम माता की अधीरता स्वाभाविक है। वस्तुत कैंके यी ने भरत को नहीं पहचाना । उन्हें पहचाना है कौसल्या ने । भरत का 'सोच' ही उन्हें मूछित कर देता है। पत्र को परखने तथा उसके लिए अनुपम त्याग की मातु-हृदय की शक्ति के भव्य रूप का परिचय माता कौसल्या द्वारा सुनयना के प्रति कहे गये मार्मिक वचनो में भिलता है। उनकी वेदना दर्शनीय है:-

> "रुखन राम सिय जाहँ बन भरू परिनाम न पोचु। गहबरि हिय कह कौसिला मोहि भरत कर सोच ।। "

जिन भरत के कारण तीनों को बन जाना पड़ा, जनके प्रति यह भावना माता को उन तीनो का 'सोच' नही, अहर्निश प्राणाधिक प्रिय भरत की चिन्ता है। वे व्याकुल है कि किस प्रकार भरत के हृदय को शान्ति मिले। भरत पर किसी प्रकार का लांछन उन्हे सह्य नहीं । अतः जनक परम ज्ञानी है, यह जानते हुए भी उनसे रहा नही जाता और राम की श्वपथ लेकर भरत के लिए सफाई देती हुई सूनयना से कहती है:--

''राम सपथ मैं कीन्हि न काऊ। सो करि कहीं सखी सतिभाऊ।। भरत सील गुन बिनय बडाई। भायप भगति भरोस भलाई।।

१. 'मानस', ऋयो० १६४, १६४ १।

२ वही, २३६ का

कहत सारदहु कर मित हीचे। सागर सीप कि जाहि उलीचे॥ जानउँ सदा भरत कुल दीपा। बार-बार मोहि कहेउ महीपा॥ कसें कनकु मिन पारिख पाएँ। पुरुष परिखबहि समय सुभाएँ॥ अनुचित आज कहब अस मोरा। सोक सनेह सयानप थोरा।॥"

इसके आगे जो कहना है उसके लिए अत्यन्त दृढ धैर्य की आवश्यकता है।
पित की सहधिमणी और भरत पर असीम स्नेह रखने वाली माता के लिए भी
राजा का कथन 'में।रे भरत राम दृइ आँखी' उतना ही सत्य था। इन दोनो
को खोकर अयोध्या में अन्धकार के सिवा और क्या शेष रहता? भरत की
बेदना के शमन हेंतु वे उसके लिए भी प्रस्तुत है। इस कठोर त्याग के आगे सभी
त्याग फीके हैं। माता की इस कठोर कोमलता को परखें.—

"कौसल्या कह घीर घरि सुनहु देबि मिथिलेसि। को बिबेकिनिधि बल्बभिहि तुम्हिह सकइ उपदेसि॥ रानि राय सन अवसरु पाई। अपनी भाँति कहव समुझाई॥ रिखर्अहिं लेषनु भरनु गवनिह बन। जौ यह मत मानइ महीप मन॥ तौ भल जतन करब सुबिचारी। मोरें सोच भरत कर भारी॥ गूढ़ सनेह भग्त मन माही। रहें नीक मोहि लागत नाही ॥" माता के इस अप्रतिन त्याग का यह प्रभाव पड़ा कि .—

"नभ प्रसूत झरि घन्य घन्य घुनि । सिथिल सनेह सिद्ध जोगी मुनि<sup>४</sup>॥"

"अनुवित आज कहब बस मोरा। सोक सनेह सयानप थोरा" में उनकी क्लानि की मार्मिक अभिव्यक्ति है। तात्पर्य है कि यदि शोक होता तो सोच-विचार करने की शक्ति नहीं रह जातो, यदि स्नेह होता तो राम के साथ भरत को भी बन भेजने की इच्छा नयों होती और यदि 'सयानप' होता तो मला 'बिबेकिनिबि' के पास उनकी बल्लभा द्वारा ही अपनी सम्मति पहुँचाने का यह दुस्साहस होता ? जो हो, मातृ-हृदय के निस्स्वार्थ प्रेम के साथ उसकी विशालता और शालीनता की यह दिव्य झाँकी विश्व-साहित्य में अन्यत दुर्लम है।

सुमित्रा लक्ष्मण को वन जाने की आज्ञा दे चुकी है। कौसल्या मातृत्व मे सुमित्रा से बढकर अपना अधिकार समझने के कारण ही उन्हें अयोध्या छौटने

१. 'मानस', श्रयो० रदर'र-७

३. वही २⊏३, १-४ ।

४ वही, २८६ ६

२. वही ३० ६।

की आज्ञा देना अनुचित नहीं समझती । कैंकेयी के प्रसंग में भी वे इसका उप-योग कर उसकी सारी कुमत्रणा पर पानी फेर सकती थी। परन्तु आध्यात्मिक

और लौकिक दोनों हो दृष्टियों से उन्होंने राम को रोकना उचित नहीं समझा।
एक के अनुनार राम-जन्म का लक्ष्य ही यह था और दूसरी के अनुसार
कैकेयी की आज्ञा का विरोध करना गृह-कलह को बढावा देना एवं कुल की
'कानि' को खो देना था। सपत्नी के प्रति ऐसे पवित्र व्यवहार के आदर्श का
अनुसरण करने से बहुविवाह का दुष्परिणाम—भाग्तीय कुटुम्ब को बारह बाट
कर देने वाला गृह-कलह—प्रमूल नष्ट हो सकता है। सौतिया डाह का कुपरिणाम
कैकेयों के 'कर्तब' में प्रत्यक्ष है तो सपत्नी के सद्भाव का सुपरिणाम कौसल्या के
पुनीत आचरण में। भरत के कैकेयी को दोप देने पर भी वे उन्हें समझाती है —

"काहे को खोरि कैकइहि लावौ । धरहु थीर बलि जाउँ, तात । मोको आज विवाता बावौ ³ ।''

## और भी---

"जिन मानहु हिय हानि गलानी। काल करम गति अघटित जानी। काहुहि दोष देहु जिन ताता। भामोहिसबिविवामिवाता ।"

मुनयना के कैकेशो पर व्यग्य करने पर भी उनका यही कथन होता है:—
"कौसल्या कह दोस न काह। करम बिवस दुख सुख छति लाह।

कित करम गित जान विधाता । सो सुभ असुभ सकल फलदाता ॥ ईस रजाइ सीस सबहीके । उतपित थिति लय विपहु अभी के ॥ देबि मोह बस सोचिज बादी । बिधि प्रपंचु अस अचल अनादी ॥ भूपित जिअब मरब उर आनी । सोचिअसिख लिख निजहित हानी ॥

माता कौसिल्या की वेदना का अत्यन्त मार्मिक रूप 'गीतावली' में हैं। वहाँ प्रवन्ध की मर्यादा का बन्धन नहीं। फलत मानव मात्र के हृदय को

२. इस सम्बन्ध में 'कबितावली' का एक कवित्त द्रष्ट्रच्य है, देखिए आगे पृ० १५७ ।

इ. 'गीता०' पद ६३। ४. 'मानस,' झयो० १६४°६, ७।

प्र. नहीं रवर १-७ ६. गीता० सवी०, पद १४, ५१, ५१-८७

अनायास ही बहा ले जाने वाली सहज स्नेह की घारा वहाँ स्यंदमान होती है। वन-गमन के हेनु प्रम्तुत राम से माता का आग्रह है:—

"सुनहु राम मेरे प्रान पियारे। वारो सत्यवचन स्नृति-सम्मत जाते हो बिछुरत चरन तिहारे।। विनु प्रयास सब साधन को फल प्रभु पायो सो तो नाहि सँभारे। हरि तिज धरमसील भयो चाहत नृपित नारि बस सरवस हारे।। रुचिर कॉचमिन देखि मूढ ज्यों करतल ते चितामिन डारे। मुनि-लो बन-चकोर, सिस-राधव, सिब-जीवन धन सोउ न विचारे॥ जद्यपि नाथ तात! मायाबस सुखनिधान सुत तुम्हिं बिसारे। तदिप हमिंह त्यागहु जिन रुषुपित दीनवंषु दयालु मेरे वारे ॥"

यहाँ राम के परम रूप के बोध के कारण ही दशरथ और कैंकेथी पर कटाक्ष है। कौमल्या की ग्लानि का कारण यह विडंबना है कि मायावश राजा राम को भुला रहे हैं और नारिवश हरि का परित्याग कर धर्मशील होना चाहते हैं। उनका पित पर रोप किसी सामान्य पत्नी की भाँति नहीं हैं। उनकी मरणान्तक क्षप्रद ग्लानि और निम्नाकित पद में अकित पछनावें की करण मार्मिकता, व्याख्या की नहीं, अनुभूति की वस्तु हैं —

''हाथ मींजिबो हाथ रह्यो । लगी न संग चित्रकूटहु ते ह्याँ कहा जात वह्यो ॥ पति सुरपुर सियराम लखन बन, मुनिव्रत भरत गह्यो । हौ रहि घर मसान-पावक ज्यौ मरिबोइ मृतक दह्यो ॥ मेरोइ हिय कठोर करिबे कहँ बिधि कहुँ कुलिस लह्यो । तुलसी बन पहुँचाइ फिरी सुत, क्यो कछु परत कह्यो ॥''

पिता ग्लानि में गल गए। माता ग्लानि से जली जा रही है। 'मरिबोई मृतक दहाों' में जो दाह है उसकी कही उपमा नहीं। वियोगाग्नि में दग्ध मातृ-हृदय के संताप के अन्य विविध रूपों का अनावरण भी यहाँ हैं। उनकी बाल-लीलाओं का स्मरण, दर्शन और मिलन की आतुरता, उनकी 'बान धनुहियाँ' और 'लिलत पनहियाँ' आदि वस्तुओं तथा दीन घोड़ों को देखकर माता की हृदय-

१ 'गीता०' श्रयो० २।

२ वहीं ८४।

**१ दे**खिए गोता० व्यवो० पद २ ४ ६३, ८३ ~८

विदारक अवस्था को कारुणिक अभिन्यक्ति है। यह वेदना उन्हें अर्द्ध-विक्षिप्तावस्था तक पहुँचा देती है।<sup>१</sup>

अन्त में वेदना का भी अन्त होता है। राम के पुनरागमन की तिथि समीप आ रही है और माता सगुन मना रही है:—

''बैठी सगन मनावति माता ।

कव ऐहै मेरे बाल कुसल दोज कहहु काग फुर वाता।। दूध भात की दोनी देहाँ सोने चोंच मढ़ैहाँ।

जब सिय सहित बिलोकि नयन भरि राम-लवन उर लैहीं।।

माता काक की चोंच सोने से मढा देने का वचन देती है ताकि वह जहाँ जाए उसका आदर हो और सभी राम के आने की सूचना देनेवाले इस काक को दूध-भात खिलाएँ। उन्हें अपनी धुन में न तो यह ध्यान है कि काक को दूध-भात विशेष प्रिय नहीं और न यही कि उसमें उनकी बात समझने की कितनी धमता है। यह प्रेम की वह उसंग हैं जो हपं और विपाद दोनों में लहराती

और जड़-चेतन का भेद दूर कर सभी को अपनी छपेट में समेटती चली जाती है। इसी ने राम से भी कहला दिया था:—

"हे खग मृग हे मधुकर स्रेनो। तुम देखी सीता मृगनैनी।।"" धीरे-धोरे वह समय भी आ जाता है जब प्रेम और हर्णातिरेक से दिह्नल माताओं की विलक्षण अवस्था में उनके वात्सल्य की पराकाष्ठा दिखाई देती है:—

"कौसल्यादि मातु सब धाई। निरिष्त बच्छ जनु धेनु लवाई। जनु धेनु बालक बच्छ तिज गृह चरन बन परवस गई।। दिन अत पुर रुख स्वत थन हुँकार करि घावत भईं।।'''

१ "माई री । में हि कोड न समुकान । राम गवन साँची विधी संपनी मन पर्ताति न आने ॥१॥ लगेद रहत मेरे नैनन आगे राम लखन अरु सीता । तदि न मिटन दाइ या उर को विधि जो भयी विपरीता ॥२॥ दुख न रहे रघुपतिहि विलोकत, तनु न रहे बिनु देखें । करत न प्रान प्यान सुनहु, सिख ! अरुमि परी यहि लेखे ॥२॥"

गीता०, श्रयो० ४३

२ वही, लक्षा० १६ । ३ 'मानस', अरख्य० २३ ६ । ४ वर्षी उत्तर ५ **६, छ**न्य

कहना न होगा कि वात्सल्य के चित्रण में मातृहीन कवि अपने 'माय-बाप' राम की कृपा से ही सफल हो सका है।

मारांश यह कि कौसल्या का अछौकिक विवेक एक ओर अध्यात्म मे उनका परमोज्ज्वस्त्र रूप प्रत्यक्ष करता है तो दूसरी ओर छोक-जीवन में उन्हें परम पूजनीय सिद्ध करता है। साथ ही उनके वात्सल्य का अजस्त्र स्रोत मानव मात्र

पूजनाय त्याद्व करता हा साथ हा उनक वात्सल्य का अजल लाग मानव मान को रसमग्न करने मे सक्षम है। उनके चरित्र द्वारा भारतीय संस्कृति के उन्नायक महाकत्रि ने समाज और देश का मस्तक ऊँचा करने वाले नारी के

विश्ववंद्य स्वरूप की प्रतिष्ठा की है। मारतीय नारी के लिए सर्वाधिक कल्य णकर यही आदर्श है। उन्होंने माता और पत्नी दोनों के कर्तव्यो का पूर्ण निर्वाह किया। उनसे भूलकर भी कोई कार्य ऐमा न बन पड़ा जिसमें किसी प्रकार की ब्रिटि पाई जा सके। तलसीदास के पर्ववर्ती रामचरित सम्बन्धी ग्रंथों से सलना

त्रृटि पाई जा सके। तुलसीदास के पूर्ववर्ती रामचरित सम्बन्धी ग्रंथों से तुलना करने पर ही हम उनकी उस दिव्य दृष्टि का उचित मूल्याकन कर सकते हैं जो इस आदर्श की प्रतिष्ठा के मूल में है।

'मानस' मे तीनों माताओं का परस्पर वार्तालाप कही नही वेखा जाता। 'कवितावली' मे इस सम्बन्ध के दो कवित्त है। कौसल्या का परिताप है:—

''सिथिल सनेह कहै कौसिला सुमित्रा जू सो, मैं न लखें। सौति सखी । भिगनो ज्यो सेई है। कहैं मोहिं मैया कही मै न मैया भरत की बलैया लैहों, भैया ! तेरी मैया कैकेई है।। तुलसो सरल भाय रघुराय माय मानी,

काय मन बानी हूँ न जानी के मतेई है। बाम विधि मेरो सुख सिरिस सुमन सम ताको छल-छुरी कोह कुलिस लें टेई है।।""

सुमित्राका उत्तर हैः—

"की जै कहा जीजी जू! सुमित्रा परि पायँ कहै तुलसी सहावै विधि सोई सहियतु है। रावरो सुभाव राम-जन्म ही तें जानियत, भरत की मातु को कि ऐसो चहियतु है?

र कविद्याल' अयोज २

जाई राजघर ब्याहि आई राजघर माहँ
राजपूत पाए हूँ न सुख लहियतु है।
नेह सुधागेह ताहि मृगहू मलीन कियो,
ताहू पर बाहु बिनु राहु गहियतु है।।

इन वचनों में कौसल्या के प्रति श्रद्धा तों कैंकेयों के प्रति सहानुभूति भी लक्षित होती है। दोनों का व्यक्तित्व यहाँ स्फुट है। एक राम-माता है तो दूमरी भरत-माता। जब एक का आचरण अपने पुत्र के अनुरूप है तो दूसरी का उसके प्रतिकृत कैसे हो गया ? सुमित्रा का तात्पर्य है कि विधि कौसल्या के ही प्रतिकृष्ट नहीं कैकेशी के भी प्रतिकृष्ट है। नेह-सुधाकर की दशा भी सुधाकर जैसी ही हो रही है। पहले विधाता ने उसे कालिमायुक्त किया, अपर से बिना बाँहों का राहु ग्रस रहा है। राम की जननी महान् है तो रामश्रेम-सुधा की मृति भरत की जननी राम-प्रेम से रहित कैसे? कभी कोमल की उत्पत्ति कठोर से और पुण्य का मूल पाप में उदित होना संभव है ? अस्तु, कैंकेयी के स्वभाव से ही कृटिल न होने,का सकेत यहाँ सन्निहित है। कैकेयी ने जो किया वह उसका 'कर्तव' मात्र था, स्वभाव नहीं। भरत के हृदय मे अगाव राम-प्रेम अचानक नही जाग उठा था। वह वाल्यावस्था से ही वहाँ पालित-पोपित और पुष्ट होसा रहा होगा। क्या यह किसी-राम-विरोधी माता के स्नेह-रस द्वारा पालित पुत्रहृदय में सभव था? अतः सुमित्रा के संकेतानुपार यह विधि का विधान ही था कि राजघर में उत्पन्न, राजघर में विवाहित और राजकुमार की माता होकर भी कैकेयी को सुख न मिले, कलक लगे और ग्लानि रूपी राहु से प्रस्त हो वह मरणान्तक कष्ट उठाती रहे। उसके प्रति कही गई मुमित्रा की यह अभ्यक्ति बडी मार्मिक है।

चित्रकूट में रिनवास-सम्मिलन के अवसर पर सुनयना विधाता पर ढालकर कैकेयी पर व्यंग्य करती है:—

"सीय मातु कह बिध्व बुधि बॉको । जो पय फेनुफोर पिबटाँकी ॥ सुनिअ सुधा देखिअहि गरल सब करतूति कराल । जहँ तहँ काक उलूक बक मानस सकृत मराल ॥"

१. 'कविता०' अयो० ३ ।

२. मानस्र म्यो । २८० ८, २८१

तात्पर्य यह कि विद्याता की बुद्धि का बाँकापन कुछ ऐसा है कि वह कोमल अस्त्र से संभव होते हुए भी कठोर से काम छेती है। भरत के राज्य-तिलक के लिए रामवनगमन ऐसे कठोर अस्त्र का प्रयोग न कर किसी सरल उपाय का

आश्रय लिया जा सकता था। कल्पना की जा सकती है कि विश्वामित्र की भौति, विधादा एक नहीं तो अनेक अधियों को दशरय के पाम असुर-वध के निमित्त राम-लक्ष्मण की याचना करने भेज सकता था। जिनकी प्रशंसा में 'सुरपित बसइ वाँह बल जाके' कहा गया, देवासुर-संग्राम में सहायक वही चक्र-वर्ती महाराज क्या शरणागत अधियों को रूखा उत्तर दे देते? यह नहीं, तो सीधे-सीधे कैंकेयी ही दृष्टदलन के हेतू राम को वन भेजने का वरदान माँग कर

इस महान् दुर्घटना के कारणरूप अपयश की भागी होने से बच सकती थी।

सुमिशा का उत्तर ब्यान से सुनने योग्य है .— ''सुनि ससोच कह देवि सुमित्रा । विधि गति बड़ि बिपरीत विचित्रा ।।

जो मृजि पालइ हरइ बहोरी। बाल केलि सम विधि मित भारी ॥" उनका कथन है विधाता की मित विपरीत कार्य करने वाली बडी ही विचित्र है। वह सर्जन के बाद संहार और उसके उपरान्त पुन. सर्जन करती

रहती है। कोमल से कठिन और कठिन से कोमल कार्य उसकी विलक्षण सृष्टि में ही मंभव है। उसने राम-वन-गमन का कठेर कार्य उसीसे कराया जिसका राम से नाता माता कौसल्या की इस कसक में व्यंजित है:—

> "तुलसी सरल भाय रघुनाथ माय मानी, काय मन बानी हुँ न जानी कै मतेई हैं।।"

और इस कठोर कर्म का परिणाम हुआ भरत के कोमल भक्त-हृदय में छिपे हुए गूढ राम-प्रेम रूपी अमृत का उद्भव। यदि कैकेयी भरत के राज्य-तिलक को प्रमुखता दे कठोर निर्ममता न घारण करती और दुष्ट-दलन के निमित्त राम-दनवास का वरदान माँगती तो राम जन्म का हेतु पूर्ण होने पर भी भरत-जन्म का हेतु अपूर्ण हो रह जाता, जिसकी घोषणा भक्त तुलसीदास ने भरत-चरित के अंत में की है ।

मानस भवी० ३२४ **६ १२** 

१ 'मानस' अयो०, २८१.१,२। व देव 'कविता०', अयो० २।

३ "सिय राम प्रेम पियू पूरन होत जनमु न भरत को। मुनि मन अगम जम नियम सम दम निषम जत आचरत को।। दुख दाह दारिद दंभ दूपन सुजस निस अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठन्दि इठि राम सनमुख करत को।?"

माता ने जिस रामप्रेम-पीयूष से पूर्ण पुत्र को जन्म दिया, उसे प्रकट करने का कर्तव्य भी उसी का था । यह दिव्य प्रेमामृत प्रकट हुआ विरह-सजात सात्विक आत्मग्लानि और मार्मिक बेदना के साथ, भरत के गम्भीर ह्दय-सागर से ही:—

"प्रेमु अमिअ मंदरु बिरहु भरतु पयोघि गंभीर। मिथ प्रकटेउ सुर साघु हित कृपासिघु रघुबीरे।।"

चौदह वर्ष की अविध केवल रावण-वध और राक्षस-उद्धार के हेतु अथवा निषाद, शबरी, जटायु, सुतीक्ष्ण, शरभंग आदि के कल्याण के साथ ऋषि-मनियो

के आश्रम पिवत्र करने के निमित्त ही नहीं, भरत के उस नवीन यश-चन्द्र के अवतरण के लिए भी आवश्यक थी जो अनन्त काल पर्यन्त भक्तों के हृदय में उदित हो प्रभु-मिलन का पथ प्रकाशिन करता रहे। भरत के हृदय का गूढ प्रेमामृत प्रकट करने की सामर्थ्य उनके प्रियतम राम में ही थी। उन्होंने भरत को अपने वियोगपथ में प्रस्तुत करने के प्रयोजन से देवताओं हारा प्रेपित सरम्बती को इस विकट कर्म से नहीं रोका। देव-गर ने देवताओं को समझाते हुए जो

को इस विकट कर्म से नहीं रोका। देव-गुक्ष ने देवताओं को समझाते हुए जो कहा है:—— "तब किछु कीन्ह राम रुख जानी। अब कुचालि करि हो इहि हानी<sup>3</sup>।।" उससे स्पष्ट है कि राम के रुख के अनुसार कैकेशी को भी विधि का विधान

पूरा करने के लिए इस 'कुचाल' में निमित्त बनना और राम द्वारा भरत के प्रेमामृत के प्रकटीकरण में योग देना था। यह राम-माता कैकेयी का ही कार्य था कि सारा कलंक स्वय समेटकर पुत्र के निष्कलंक चन्द्र को विश्व को अमृत का दान देने योग्य बना दिया। माता का यह रूप सामान्य बुद्धि के तो परे ही रहा। सपत्नियों ने उसमें कर्म की कठिन गति और विधि का विचित्र विधान देखा। उसे समझा लीला पुरुषोत्तम ने और इसीलिए कहा —

"दोसु देहि जननिहि जड़ तेई। जिन्ह गुर साघु सभा नहि सेई ।।" सत-सभा के सत्सग से 'राम-रहस्य का बोध होता और ज्ञात हो जाता है

१ 'लिखत सुधाकर लिखि गा राहू' के ऋनुसार यही श्रेष्ठ कर्त्तव्य भीषण 'कर्तव' बन गया।

२ 'मानस', श्रयो० २३८।

इ वही, २१७'३। ४ वही, २६२,⇔।

५ 'क्रोरो राम रहस्य अनेका' में का एक रहस्य यह भी है।

कि भक्तवत्सल भगवान भक्तो के उद्धार और धर्म-स्थापना के हेतु क्या कुछ लीला नहीं करते और उनके भक्तगण भी बराबर उनके साथ अवतरित हो उस लीला में योग दिया करते हैं। जो जितने निकट है उसे उतना ही कठिन कार्य साधना पडता है। लोक-ज्यवहार के अन्तर्गत इसी भाव की झलक भरत से किए गए इस अनुरोध में भी मिलती है:—

"बाँटी बिपति सबिह मोहि भाई । तुर्मीह अवध भरि बिड़ कठिनाई ।।"

इसी कारण 'अतिशय प्रिय' जानकी को वन में छोड़ने का कार्य प्राणप्रिय भ्राता लक्ष्मण को ही सीपा गया था। सबसे कठोर कर्म माता के हिस्से में पड़ना ही था। पुत्र के लिए सर्वाधिक त्याग वहीं कर सकती है। रघुकुल की सत्य-संवता की कीर्ति में घट्या न लगे इसलिए राजा ने पुत्र का त्याग किया और पिता ने पुत्र के लिए प्राणों का। पर माता ने पुत्र के लिए त्याग दिया उस कीर्ति का लोभ भी। इस दृष्टि से कैकेयी का उत्सर्ग अमूल्य है। राम ने जो कौसल्या से अधिक कैवेयों को माना उसमें उनके सरल प्रेम के अन्तर्गत उनकी लीला का यह रहस्य भी प्रच्छन्न है, जिसे समझ लेने पर रामचरित के साहि-रियक रस के साथ अलौकिक 'रस विशेष' का आस्वादन भी हो सकता है।

कैकेयों के प्रति भरत की भावना कुछ भिन्न दिखलाई पडती है। उसका कारण यह है कि भरत के चरित्र-चित्रण का लक्ष्य राम-रहस्योद्घाटन नहीं, लोक में आदर्श भक्ति की प्रतिष्ठा है। संसार में भक्तों के लिए जो आचरण अनुसरणीय है उसे अन्यत्र खोल दिया गया है :—

"जाके प्रिय न राम बैदेही। सो छाँडिये कोटि बैरी सम जद्यपि परम सनेही। तज्यो पिता प्रहलाद, बिभीषन बंधु भरत महतारी।

१. 'मानस', अयो० ३०५'६।

२. श्रीकाष्ठितिहास्वामी कृत 'रामायण परिचर्या टीका' में कहा गया है:—'जैसे श्रीराम की कैकेश को बकी परोपकारिणी मानते हैं कि इतना बड़ा कलंक अपने माये पर लेकर त्रैलोक्य का उसने भला किया।' 'मानस पीयूप', अयो० २६२. प्र

की टिप्पणी से।

३. आप्यारिमक दृष्टि से केंकेबी के अविद्या-रूप की चर्चा प्रथम अध्याय में की जा चुकी है देखिए प छे पृष्ठ २६ १०, ४०-४१

बिल गुरु तज्यो कंत ब्रज-बनितिन भए मुद मंगलकारी ॥"

माता कैंकेयी को यहीं छोड अब महाकाव्य की महारानी कैंकेयी के चरित्र-उद्घाटन की ओर बढकर देखें कि उनके द्वारा महाकित का क्या संदेश प्राप्त

होता है।

बालकाण्ड में कैकेयी का उल्लेख अन्य रानियों के साथ अवस्य है पर उनका चरित्र खुळता है राम-राज्याभियेक के अवसर पर मन्थरा के साथ सवाद के

समय ही। इस सवाद मे किव की सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक दृष्टि, नारी-स्वभाव

की परत तथा चरित्र-चित्रण की कुशलता का पूर्ण परिचय मिलता है। प्रसग आरम्भ होता है मंथरा के परिचय से:

''नाम मंथरा मद मति चेरी कैंकइ केरि । अजस पेटारी ताहि करि गई गिरा मति फेरि<sup>र</sup> ॥''

मित भ्रष्ट मंयरा राज्याभिषेक की तैयारी देख जलती हुई स्वामिनी के पास पहुँचती है:—

''भरत मातु पहँ गइ विल्खानो । का अनमिन हिस कह हँसि रानी ऊतरु देह न लेइ उसासू । नारिचरित करि ढारइ ऑसू । हॅसि कह रानि गालु बढ़ तोरें । दोन्ह लघन सिख अस मन मोरें ॥''

रानी की इन बातो से और आगे चलकर उनके प्रति कहें गए अन्य वचनो । ज्ञात होता है कि गंथरा उनकी विशेष कृपाभाजन और प्रिय महलगी दासी

से ज्ञात होता है कि मंथरा उनकी विशेष कृपाभाजन और प्रिय मुँहलगी दासी है। उनकी बात सुनकर वह ठंढी सासें छोडती हुई मौन रहती है तो रानी कुछ घबराकर राम, महाराज एव अन्य पुत्रो का कुशल-क्षेम पूछने लगती है —

"सभय रानि कह कहिस किन कुसल राम महिपाल। लघनु भरत रिपुदवनु सुनि भा कुबरी उर साल ।।"

मथरा उत्तर देती है:---

"रामहिं छॉडि कुसल केहि आजू । जेहि जनेसु देइ जुबराजू ।। भयेउकौसिलहि बिधिअति दाहिन। देखत गरब रहत उर नाहिने ।।''

२. 'मानस', ऋशो० १२ ।

₹. वडी, १२.४, ६।

४. वही १३ ।

फ बरी दश र, व

कोर रानी को फटकार भी बतलाती है कि उन्हें अपनी और अपने पुत्र को चिन्ता नही है। उसकी मिलनता युक्त बातों के लिए उसे परिहासपूर्वक फटकारती हुई रानी अपने हृदय की प्रसन्नता प्रकट करती और इस समाचार के लिए उसे मुँह-माँगा पुरस्कार देने का वचन देती है। परन्तु बुद्धिमती कैकेयी को भाँपते देर नहीं लगती कि कुछ दाल में काला अवस्य है। महारानी कौसल्या के प्रति पहले कभी कोई क्षोभ प्रकट न करनेवाली दासी आज यह साहस कैंसे कर रही है, इसका असली भेद जानने की इच्छा में, और वह झूठ न बोल सके इसलिए उसे प्रिय भरत की शपय दिला कर वे पूछती हैं.—

''भरत सपथ तोहि सत्य कहु परिहरि कपट दुराउ । हरष समय बिसमउ करिस कारन मोहि सुनाउँ ॥''

उन्हें निश्चय है कि मंथरा अब झुठ नहीं बोल सकती। अब मंथरा खुलती है, और यही उसकी सरस्वती द्वारा प्रेरित कुटिल बुद्धि का कौशल कार्य करता है। वह समझ लेती है कि कौसल्या के प्रति सद्भाव और राम-सीता के प्रति नितान्त निरुछल प्रेम रखनेवाली कैकेयी के मर्म पर आघात किए बिना इष्ट सिद्ध नही होगा । राम के व्यक्तित्व और उनके प्रति कैकेयी के वात्सल्य से परिचित मंथरा खब समझती है कि राम के प्रति दुर्भाव उत्पन्न करना उसके बृते के बाहर है। हाँ, नारी की कमजोरी है 'सवति' के प्रति द्वेष<sup>२</sup>। इस अस्त्र की कोई काट नही होगी। ऐसा समझकर मथरा विचार करती है कि छोटी रानी के हृदय में सौतिया डाह जगाकर कौसल्या को नीचा दिखाने के लिए उसे कटिबद्ध करना सरल होगा और वह सभव हो सकेगा राजा को माध्यम बनाकर ही। अतः यदि महाराज और कौसल्या को कुमत्रणाकी बात भली-भांति रानी के मन मे जमा दी जाए तो कैकेयी उन्हें नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं रखेंगी। राम के प्रति दुर्भावना उत्पन्न करना संभव नही । अत. उनके प्रति कोई द्वेष न दिखलाते हुए, राज्य-तिलक के अनिष्टकारी प्रभाव की आशका उत्पन्न करती हुई मंथरा कहती है कि राम नुम्हें प्रिय हैं और राम का नुम पर प्रेम है। पर समय बदलते देर नही लगती। राम का तिलक भी उचित ही है किंतु उसका दूष्परिणाम सोच कर हृदय काँप उठता है। बात यह है कि राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। 'सवित सुभाउ'

१ 'मानस', अयो० १५।

२ नारी की समस्त तामसी प्रवृत्ति इसी में केन्द्रित हो जाती है जिसके प्रभाव में बह मातृत्व के सहज वात्सल्य को भूलक्षर सौतेले दालक पर भी अस्त्याचार करने समरी है

वश बड़ी महारानी उसे गले के नीचे कैसे उतार सकती है ? वे तुम्हारी जड़ उखाड़ फेंकना चाहती है। पर है बड़ी हो कपट-चतुर। उपर से जितनी मधुर भीतर से उतनी ही कुटिल। 'चतुर गंभीर राम महतारी' की चाल समझना सरल नहीं। तुम तो सौतों को सेवा और राजा के प्रेम के गर्व में फूली हुई भूली रहतों हो। उचर उन्होंने मौका पाकर प्रपंच रचकर राजा को फुसला लिया है। इस परिस्थित को समझ कर रानों का मन डाँवाडोल हो उठता है और मधरा सबसे बड़े साधन 'सफेद झूठ' का आश्रय लेकर कहती है कि देखों, तुम किस फदें में पड़ी हुई हो:—

"भयउ पाख दिन सजत समाजू। तुम्ह पाई सुधि मोहि सन आजू।""
यह झूठ नहीं है क्योंकि:—

"लाइअ पहिरिअ राज तुम्हारें। सत्य कहे निह दोपु हमारे।। जौ असत्य कछु कहव बनाई। तौ विधि देइहि हमीह सजाई॥<sup>-</sup>"

बस, अब अपने निग्छल व्यवहार का परिणाम देखना। कौसल्या होंगी राज-माता और तुम दूब की मक्खी, और भरत बढाएँगे बन्दीगृह की शोभा। सधर्प राम और भरत का नहीं, तुम्हारा और कौसल्या का है। वह तो सौत ठहरी। पर राजा को तो देखो। इबर नुमसे नित्य प्रेम-प्रदर्शन और उबर तुम्हारी सौत के साथ यह कुमत्रणा! भला पद्रह दिन से तिलक की तैयारियाँ हो रही हैं और तुम्हें पता चला है आज, वह भी मुझसे, राजा से नहीं। भरत को भी इसी समय निहाल भिजवाया गया है। जरा सोची, तुम्हारा राम पर वह प्रेम और उनका भरत के प्रति यह व्यवहार!

तीर निशाने पर बैठा। कैनेयी का आत्माभिमान तड़प उठा। कौसल्या की कुमत्रणा और राजा के तथाकथित कपट-व्यवहार की कल्पना ने उसकी सुमित को कुमित में परिवर्तित कर दिया। विश्वास था कि भरत की अपथ दिलाने पर मंपरा झूठ न बोलेगी। अतः उसकी बातो के आधार पर कैंकेयी की जो मानिसिक प्रक्रिया हुई वह स्वामाविक है। मंथरा ने आँखो पर पड़ा पदी हटा दिया और उनके समक्ष कौसल्या की कपट-लीला के साथ नित्य नए मनमोहक रूपो से लुभाने वाली राजा की छदालीला की विमीषिका प्रत्यक्ष हो गई।

१ 'मानस', श्रयो० १८ ३।

र वेही १='४, ५।

**१ मधरा-फ्रे**केयो सवाद के लिए देखिए 'मानस', श्रयो० १२ ६२ ४

कैंकेयी ने अपनी डाँवाडोल स्थिति को पहचाना। ड्बते को तिनके का भी

सहारा बड़ा होता है। रानी ने दासी की शरण ही। देखा, आज एकमात्र वही अपनी है। एक पखवारे से हो रही राज्यतिलक की तैयारियों की सूचना इतने दास-दासियों और परिजनों में से किसी ने भी क्यों नहीं दी ? निश्चय है, मुझसे यह रहस्य छिपाया गया है और यह है राजाज्ञा का ही परिणाम। अन्यथा कौन ऐमा था जो यह गुभ समाचार मुनाकर मेरा कृपाभाजन न बनना चाहता? राजा ने ऐसा इसलिए किया कि कही मैं कोई विघ्न न उपस्थित करूँ। निरुचय ही उनके कान कौसल्या ने भरे है कि उनके राजमाता वनने से मुझे क्लेश होगा ! मुझसे उनकी ईर्ष्या ठीक ही है, पर भरत से भी यह कपट! मंथरा एक बात और भी तो कह रही है। उसे ज्योतिषियों ने वतल या है कि भरत ही राजा होंगे। इस प्रकार इस निरवल बतामें कैनेयी को कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। मथरा अवसर देखकर कहती है, कहो तो खपाय बतलाऊँ ? राजा तुम्हारी सेवा के वश मे है। कैंकेयी अपने पक्ष में एक मात्र मयरा को ही देख रही है। भरत तो छल करके हटा दिए गए है। इन विपैले विचारों से उसका कोप जग उठता है। उसके भाजन होते है राजा और कौसल्या । सौतिया डाह से उद्बुद्ध प्रतिहिंसा इस कोप के साथ मिलकर उसके समस्त विवेक का अपहरण कर छेती है। अब करे क्या? क्रोधाभिभृति बुद्धि, त्रिक्षित मन और शोकसतत हृदय। इस मनोदणा में मधरा के उपाय सुझाने का बचन देने पर रानी सिवा इसके और क्या कह सकती है .--

"परउँ कूप तुव बचन पर सकउँ पूत पति त्यागि । कहिस मोर दुख देखि बड़ कस न करब हित लागि ॥"

कैनेयी की इस आर्त अवस्था मे उसे दोनो बरदानों का स्मरण दिलाकर मथरा संतप्त हृदय को शीतल करने का उपचार बतला देती है। क्या माँगे, यह सोचने का मौका न देकर पहले ही सुझा देती है—बस, भरत को राज्य और राम को चौदह वर्ण का बनवास। कैनेयी तो पुत्र और पित तक को त्याग देने की बात कह ही चुकी है। सुझाव स्वीकार कर लेती है। मानों रानों को दासी से गुरु-मत्र मिल जाता है। बस, अब विलंब की आवश्यकता नही। मंथरा समझा देती है कि कोप-गृह में जाओ और जब तक राजा राम की शपय न लें उनका विश्वास मत करना। अन्यथा आजीवन पछताना होगा।

र 'मानस', भवो० २१

इस प्रकार सरस्वती की कुपा से मंदबुद्धि मंचरा क्याग्र बुद्धि बन गई और उसकी विलक्षण चान्री ने कैकेशी के हृदय में मूस सौतिया डाह के बीज को देखते-देखते अंकूरित और पल्लवित कर दिया। विवेक-गृत्य कूब्रुद्धिप्राप्त रानी ने कभी 'रोप तरवारि' कभी 'रोष तर्गिनी' तो कभी श्मशान जगाने वाली साधिका अोर कभी 'भूखी बाधिन' की मांति मीपण और अशुभ रूप धारण किए। उस रोप-तरिंगणी के प्रवाह में राजा रूपी वृक्ष समूल उखड गया, अयोध्या की सुख-शाति बह गई और वहाँ से चित्रकृट पर्यन्त मलिनता छा गई। रानो ने अपने कौशल की पराकाष्टा जीव्रातिजीव्र दोनो बातें मनवा लेने में ही समझी। उसे ज्ञात था कि चक्रवर्ती का मन उसके 'आनन-चंद' का चकोर है। बस, पहले रोष प्रदर्शित कर उन्हें भयभीत किया, फिर प्रेम का मोहक आवरण डालकर विवश कर दिया। प्राणप्रिया पर मुख्य राजा रोप को भी 'काम कौतुक' समझ उसका इन्द्रजाल न पहचान सके और उसमें बैतरह उलझ गए। राम की शपथ खाकर अनेक असंभव वादे पत्नी के सामने कर बैठे। वे इस भ्रम में रहे कि आज प्राणिप्रयायिव माँगेगी तो तिलक में किसी विशेष आयोजन की ही माँग करेगी। राम पर उसके असीम प्रेम का उन्हे पता था। अत. वरदान सुनते ही वज्रपात-सा हुआ । एकाएक विश्वास नही हुआ और पूछा--'रिस परिहास कि साँचेहु साँचा।' कैंकेयी ने भीपण रूप धारण किया। राजा मिड़गिड़ाने लगे। विजय हाथ लग चुकी थी और रानी एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी।

कैकेयो को मनु के तप और वरदान तथा तापस के अभिशाप का पता होता तो कहा नहीं जा सकता कि राजा की निम्नाकित विनय का उस पर क्या प्रभाव पड़ता:——

१ "आगे दोख जरत रिस मारी । मनहुँ रोष तरवारि उधारी ॥"

<sup>&#</sup>x27;मानस' श्रवो०, ३०९।

२ ''श्रस कहि कुर्टिल मई उठि ठाडी। मानहुँ रोव तरंगिनि वादो ॥''

वही, ३३'१।

३ "परेड राड कह कीटि विधि काहे करिस निदानु । कपट सयानि न कहित कछ जागति मनहुँ मसानु ।"

वहीं, ३६।

४ ''उतरु न देश दुसङ रिस रूखी। मृगिन्ह चितन जतु नाविन भूखी।।''

वही, ५०'र ।

५ दैववरा राजा भी इसे भूले रहे और अंत समय उन्हें इसकी स्मरण हुआ। तब इन्होंने कीएल्या को तापस शाप की कवा सुनाई।

"समुझि देखु जिय प्रिया प्रवीना । जीवनु राम दरस आधीना ै।।"

इस समय तो इसने उसकी रोषाग्ति में आहुति का काम किया:—

"सुनि मृदु बचन कुमित अति जरई। मनहुँ अनल घृत आहुति परई।।

कहइ कोटि किन करउ उपाया। इहाँ न लागिहि राउर माया ॥"

'सुरमाया बस' उसकी भ्रमित बुद्धि क्रोबाभिभूत हो राजा की सत्यता और मंधरा की कुचाल को न पहचान पाई और चटपट निपटारा करने के रूपाल से उसने अपने फैसले के रूप में चेतावनी दे दी '—

''होत प्रात मुनि वेष घरि जौं न रामु बन जाहिं। मोर मरन राउर अजस नृप समुझिय भय माहिं ।।''

उसे एक ही बात की धुन थी:---

विकास क्वीसिका कोर अन्य जनका । तस सक्त कर्मा केर्न करि के

"जस कौनिला मोर भल ताका। तस फल उन्हों है दे उँ करि साका । "
उसने विचारा कि राजा का दुख बल्कालीन है, घीरे-घीरे शांत होंगे ही।

राम को राज्य और वन में कोई अन्तर नहीं। बस, कौसल्या को उनकी कुमंत्रणा

का उचित फल मिलना चाहिए। अब मैं राजमाता होकर रहूँगो। मेरा साका चलेगा कि किसी ने असंभव को संभव करके दिखला दिया। क्रोध और ईर्ष्या के इस बवडर ने उसकी आँखें बन्द कर भरत की भव्य मूर्ति को उसकी दृष्टि से बोझल कर दिया और उसे क्षण भर मो यह विचारने का अवसर न मिला कि इसका प्रभाव अनन्य राम-प्रेमी भरत के ऊपर क्या होगा।

"को तू अहसि सत्य कहु मोही ै।"

उसकी आँखें तब खुलीं जब उसके कानो ने सुना :--

धर्म-धुरीण भरत की मर्मभेदी वाणी ने सत्य की आँख खोल दी और कैकेयी ने अपने सच्चे स्वरूप को पहचाना। जब अपनी भयंकर भूल समझ में आई तो हृदय में उमड़तो हुई असीम व्यया ने वाणी का मार्ग अवरुद्ध कर दिया और उसके मुख से फिर कभी एक शब्द भी न निकल सका।

१. 'मानस', भ्रयो० ३२. ३।

२. वही ३२. ४,५।

२. वही ३३।

४. वही ३२.⊏। •

प्र वही १६१७ २०

मरत अवस्य ही आत्मग्लानि के कारण नाना प्रकार में स्वयं की धिक्कारते रहे। उसी में कभी तो उनके मुख से सुनाई पड़ता हैं:—

> "कारन तें कारज कठिन होइ दोषु नींह मोर्। कुलिस अस्थि तें उपल तें लोह कराल कठोरे।।"

और कभी यह:---

"मातु मंदि मइँ साधु सुचाली । उर अस आनत कोटि कुचाली ।। फरै कि कोदव बालि सुमाली । मुकता प्रसव कि संबुक काली ।।"

मरत अपने दोप-दर्शन के लिए ही ऐसा कह रहे है। परंतु चतुर किन की सारगर्भ उक्ति से व्यक्त हैं कि कार्य सदा कारण के अनुरूप होना प्रकृति का नियम है। इसीसे सुवान्य कभी कोदव की बालि से नहीं उपना करते और मोती कभी सामान्य सीप मे नहीं उत्पन्न होते। इस न्याय से, यदि भरत पुण्यक्लोंक पुनीतचरित्र हैं तो कैनेयी कुटिल कँसे? कैंकेयी की ग्लानि के किनित् निरीक्षण से भी यह उक्ति उचित ही प्रतीत होनी है। उसकी अभिन्यित तुलसीदास के काव्य में साकेवं की भौति लग्ने व्याख्यानो द्वारा नहीं की गई है। उसकी गहनता और जालीनता माता के मौन से छिनी है। केवल दो स्थानो पर दो-चार अब्दों में हो उसका मूत्र प्राप्त हो जाता है। जनक जी के आगमन के अवसर पर किन बतलाता है:—

"गरइ गलानि कुटिल कैंकेई। काहि कहइ केहि दूषन देई।।"।" इन शब्दों में उसकी मानसिक प्रक्रिया का अद्भुत संकेत हैं। अपनी

चातुरी से सग्राम में राजा के प्राण बचाने में समर्थ होने के कारण ख्यातिप्रास बुद्धिमती महारानी किससे कहें कि उसने 'मंदमति' चेरी की बातों में आकर इतना बड़ा अनर्थ कर डाला। दोप दासी का नहीं, उसी का है कि उसने एक पखवारे से राज्यतिलक की तैयारियाँ होने का समाचार सत्य मान, इसके मूल में अपने विरुद्ध मारी षड्यंत्र की कल्पना कर ली। यह न सोचा कि कोई नहीं तो सरलता की मूर्ति प्राणप्रिय राम उससे कभी कपट नहीं कर सकते थे। यहीं नहीं, तो राजा से ही किसी बहाने इस कथन की सचाई की जाँच कर ली

होती। वे बतला देते कि यह शुभ समाचार उसे स्वयं सुनाकर उसका सम्मान

१. 'मानस', श्रयो० १७६।

र बही, २६०३ ४।

र मही १७३ १

बढाने और उसको प्रसन्नताका आनन्द लेने के लिए ही उन्होंने दिन-भर उससे यह समाचार छिपाया था। अतः अब किसी से कहना क्या, सहना ही सहना शेष है।

चित्रकूट में उसकी दशा कारुणिक हो उठती है .— कि निम्म सनिव सरस्य दोन भारी। सनिव्य सनिव सनिव्यक्ति

''लिखि सिय सिंहत सरल दोउ भाई। कुटिल रानि पिछतानि अघाई।। अविन जमिह जाचित कैकेई। मिह न बीचु विधि मीचु न देई।। लोकहु बेद बिदित किव कहही। राम बिमुख थलु नरक न लहही ै।।''

'कुटिल रानि' की इस भीयण ग्लानि का कारण केवल रामादिक की सर-लता ही नहीं है। वह सरलता उसी हृदय के हेतु इतनी गहरी ग्लानि का कारण हो सकती है जिसमें सात्विक वृत्तियों को आश्रय मिलता रहा हो। कष्ट में भी प्रिय बालकों का अपने प्रति सरल व्यवहार देखकर माता को पश्चात्ताप की यातना असह्य हो उठती है और यही इच्छा होती है कि पृथ्वी फट जाए और मैं उसमें समा जाऊँ या फिर मृत्यु ही आकर त्राण दे। पर मुझे अपने अंक में स्थान कौन देगा? लोक-वेद में प्रसिद्ध है कि राम-विमुख को नरक में भी स्थान नहीं मिलता। आश्चर्य नहीं कि मेरा विदीर्ण हृदय देख कर भी पृथ्वी माता विदीर्ण नहीं होती। इस प्रकार कैंकेयी एकाकी ही अपनी ग्लानि में गलती रहती है।

उसके चरित्र-चित्रण के आवरण में किव की प्रच्छन्न सहानुभूति ऐसे संवेतो द्वारा ही जानी जाती है। वह सुरमायात्रा कुटिल है, स्वभाववश नहीं। वह मौन है और उसका मौन ही पुकार-पुकार कर नारी-समाज को सौतिया-डाह के दुष्प-रिणामो से सचेत कर रहा है। कैकेथी-मंथरा-संवाद और दशरथ-कैकेथी-संवाद में किव की सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की दक्षता का पूर्ण परिचय प्राप्त हो जाता है। उसने इसका प्रयोग करके मानव-स्वभाव की गहराई में पैठकर केवल बमृत-तुल्य भावों को ही नहीं, ऐसी विप-तुल्य विनाशकारी भावनाओं को भी खोज निकालना उचित समझा है जिनके विषेत्र प्रमाव से समाज चेतना-विहीन हो जाता है। लोक-कल्याण के निमित्त संग्रह-त्याग की दृष्टि से इस प्रकार के गुण-दोषों को प्रकट करना अनिवार्य था। विधाता की अनुपम मृष्टि मानव-मानस-रत्नाकर के इस अमृत और विध को 'संत हंस' तुलसीदास ने जैसा विलगा कर दिखाया है वैसा किसी अन्य संत से संगव नहीं हो सका।

१ 'मानस', बयो० १५१ ५-७

निष्कर्ष यह कि गोस्वामी जी ने जहाँ एक ओर कैंकेया के अविद्या-स्वरूप को चिरतार्थ किया है वही उसके लौकिक चिरतांकन में भी वे खरे उतरे हैं। इस प्रसग में स्पष्ट हो जाता है कि माता और विमाता आध्यात्मिक दृष्टि से कितनी अभिन्न बौर लौकिक दृष्टि से कितनी भिन्न होती हैं। कविकमं की दृष्टि से उनकी भावाभिव्यंजन शक्ति और नारी-हृदय की परख के साथ उनकी मनोवैज्ञानिक क्षमता का भी पूरा परिचय यहाँ मिलता है।

वीर-प्रसिवनी माता सुमित्रा का बनुषम राम-प्रेम और त्याग सर्वथा सराहनीय है। माता-पिता द्वारा वनगमन की आजा मिलने पर भी राम को अनुमित
देते हुए विवेकशीला कौसल्या का वात्सल्यपूर्ण हृदय द्वीभूत हो नेत्रों के द्वारा
प्रकट हो गया। उधर, लक्ष्मण को न किसी ने आजा दी और न उन्होंने अनुमित
ही माँगी। उन्होंने पूछने पर सब कथा कही। सुनते ही माता की वया दशा हुई
और वे किस उधेड़-बुन में पड़ गए यह देखने योग्य है:—

"गई सहिम सुनि बचन कठोरा। मृगी देखि दव जनु चहुँ औरा॥ लखन लखेउ भा अनस्थ आजू। एहिं सनेह वस करब अकाजू॥"

माता बिना कहे ही पुत्र की इन्छा जानकर उसके लिए असीम त्याम कर सकती है, इसका ज्वलंत उदाहरण सुमित्रा है। उनकी व्यवहारकुशल बुद्धि ने समझ लिया कि आज अयोध्या को चारों ओर से लपेट कर उसकी सुखशाति भरम करने के निमित्त दावाग्नि भड़क उठी है। उन्होंने परिस्थिति की विषमता पहचान कर सिर धुन लिया, पर बडी ही शीध्रता से धैर्य घारण कर निश्चय किया कि लक्ष्मण को भी राम-सीता के साथ वन जाना है और इसके लिए एक क्षण की भी देर उचित नहीं। बस, चट लक्ष्मण को वन जाने की आशा दे दो। वह आशा ही थी, अनुमति नहीं क्योंकि लक्ष्मण ने अनुमति नहीं मांगी थी। एक माता ने पुत्र को वनवास की आशा दो, दूसरी ने कर्तव्य-पालन की दृष्टि से उन्हें नहीं रोका, पर तीसरी ने पिता, माता अथवा पुत्र किसी के इच्छा प्रगट किए बिना ही स्वतः अपनी ओर से वन जाने की सहष्यं आशा प्रदान की। इस दृष्टि से सुमित्रा का त्याग कौसल्या के त्याग से बढ़कर हैं। वे नितान्त शात और गभीर हैं। उनका साहस और उनकी दृढता अद्भुत हैं। उनकी राम-भिक्त बेजोड हैं। हृदय-विदारक समाचार सुनकर मीनमेप किए बिना ही वे पुत्र को अवसरानुकूल आदेश देने लगती हैं:—

१ लहमरा सुमित्रा के प्रसार के लिए देखिए 'मानस', अयो० ७२ ३-७५। र वही, ७२ ६-७

"गुरु पितु मातु बंधु सुर साई । सेइअहिं सकल प्रान की नाई ।। रामु प्रान प्रिय जीवन जी के। स्वारथ रहित सखा सबही के।। पूजनीय प्रिय परम जहाँ तें। सब मानिअहिं राम के नातें।। अस जिअ जानि संग बन जाहू। लेहु तात जग जीवन लाहू।। "

देखो, तुम्हारे भाग्य से ही राम बन जा रहे हैं। सभी पुण्यों का फल है सीता-राम के चरणों मे प्रेम। इसलिए:-

"राग रोषु इरषा मदु मोहू। जिन सपनेहुँ इनके बस होहू॥ सक्छ प्रकार विकार बिहाई। मन क्रम वचन करेहु सेवकाई॥ ""

उनके विचार से राम को वन में कष्ट होगा, लक्ष्मण को नहीं। क्योंकि:--''तुम्ह कहॅ वन सब भॉति<u>'सुपासू । सँग पितु मातु राम सिय जासू ॥</u> जिहि न राम वन लहहि कलेसू । सुत सोइ करेहु इहइ उपदेसू ॥<sup>³</sup>''

बस, ऐसी सेवा करो कि राम अयोध्या, पुरजन, परिजन और माता-पिता को भले रहे।

इस शिक्षा के साथ आशीर्वाद भी हैं:--

"रित होउ अविरल अमल सिय रघुबोर पद नित-नित नई ॥<sup>४</sup>"

यह आशीर्वाद उस माता का है जिसने रामग्रेमी पुत्र के जन्म से ही अपने मातृत्व को सफल माना है। सुनिए, लक्ष्मण से वे क्या कह रही है:—

"भूरि भाग भाजन भयेहु मोहि समेत बलि जाउँ।

जौ तुम्हरे मन छाड़ि छलु कीन्ह राम पद ठाउँ॥
पुत्रवती जुवती जग सोई। रघुपति भगतु जासु सुत होई॥
न तरु बाँझ भलि बादि बिआनी। राम बिमुख सुत तें हित जानी॥"

यदि कहा जाए कि दो पुत्रों में से लक्ष्मण के राम के साथ जाने पर भी शतुष्त उनके समीप थे ही, तो इसका उत्तर हमें 'गोतावली' में मिल जाता है। सजीवनो लेकर जाते हुए हनुमान जब भरत के बाण से विद्व होकर अयोध्या मे

१ 'मानस' अयो० ७३-५-८।

२ वहीं, ७४'५, ६।

३ बही, ७४ ७, ८।

४ वहीं, ७४, १२ 🕈

प्रवाही जर, जर रे, र

गिर पडते हैं तब उनके द्वारा सीलाहरण और लक्ष्मण के किस्त लगने का समाचार प्राप्त कर सभी के हृदय पर एक बार फिर वज्रापात होता है। इस समय भरत की ग्लानि की सीमा नहीं हैं। पहले एक भाई के वन-गमन का कारण बने, आज दूसरे के प्राणों के गाहक बन रहे हैं। उनकी आत्मग्लानि इन शब्दों में फूट पड़ती हैं:—

"अहह दैव मै कत जग जाएउँ। प्रभु के एकहु काज न आएउँ।।।" हनुमान के साथ भी चाहे तो जाएँ कैसे ?

"आयसु इतिह स्वामि-संकट उत परत न कछू कियो है।।
तुलसिदास बिहर्यो अकास सो कैसे कै जात सियो है ॥"
भरत की यह दशा देख माताएँ स्तब्ध हो जाती हैं:—

''मरत गति लखि मातु सब रहि ज्यों गुड़ी बिनु बायै।''

पहले माता कौमल्या ने भरत को सँभालने का प्रयत्न दिया था, आज सुमित्रा को बारी है। आज उन्होंने जो कहा, शत्रुघन ने जो कुछ किया और उसका प्रभाव उस समाज पर जो पड़ा वह दर्शनीय है। यहाँ एक पद में ही अनेक पात्रों का हृदय खोलकर रख दिया गया है। घ्यान से देखें अयोध्या में अर्घरात्रि के समय क्या हो रहा है:—

''सुनि रन घायल लघन परे हैं। स्वामि-काज संग्राम सुभट सो लोहे ललकारि लरे हैं। सुवन-सोक-संतोष सुमित्रहि रघुपति-भगति बरे हैं। छिन छिन गात सुखात छिनहि छिन हुलसत होत हरे हैं। कपि सों कहत सुभाय अब के अंबक अंबु भरे हैं। रघुनन्दन विनु बंधु कुअवसर यद्यपि धनु दुसरे हैं। 'तात जाहु कपि सँग' रिपुसूदन उठि कर जोरि खरे हैं। प्रमुदित पुलकि पैत पूरे जनु विधिवस सुढर ढरे हैं। अब अनुज गति लखि पवनज भरतादि गलानि गरे हैं। तुलसो सब समुझाइ मातु तेहि समय सचेत करे हैंं ॥''

Ę

१ 'मानस', लंका प्र.३।

२ 'गीताव' लंका १०।

इ वही १४।

४ वही रह

'सुवन-सोक संतोप सुमित्रहि' ने मुमित्रा को उस आसन पर आसीन कर दिया जहाँ अन्य कोई माना आज तक न पहुँच सकी। शत्रुघ्त की रामभक्ति भी आज खुळ गई। 'मानस' में इस प्रसंग का विस्तार करना प्रतिपाद्य विषय से हट जाना होता, अत. वहाँ इसका विस्तार नहीं किया गया है।

सुमित्रा का गृहिणी रूप भी कम प्रशंसनीय नही है। 'गीतावली' में हम उन्हें बालको के लालन-पालन में सबसे अधिक लीन देखते हैं। विविध समा-रोहों के अवसर पर गृह-प्रबन्ध, चौकादि पूरने के काम में वे ही लगी दिखाई देती हैं। उनकी सपत्नियों के प्रति भावना भी आदरणीय है। उनमें कौसल्या के प्रति अपार श्रद्धा है। कैकेयी के प्रति सहानुभूति उनके वचनों से प्रकट हो जाती है, जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। ताल्पर्य यह कि सुमित्रा का चरित्र भी अपने ही ढंग का उज्ज्वल और सब प्रकार से समादर-णीय है।

जिन माताओं के द्वारा माता-पुत्री सम्बन्ध का चित्रण किया गया है वे हैं मैना और सुनयना। माता की पुत्री के प्रति कैसी ममता होती है, वह उसके कुशल-मगल एवं सुयोग्य वर के लिए कितनी चितित रहती है, उसे समुराल जाते समय कैसा उपदेश देती है कि वह अपने घर में सुख-शांति स्थापित कर सके, और उसे बिदा करते समय माँ का हृदय कितनी करण वेदना से भर जाता है इसका सरक और मामिक चित्रण इन दोनो प्रकरणों में किया गया है।

पार्वती की माता मैना नारद से उनके विवाह का भाग्यलेख जान उन्हें शंकर के लिए तप करने की सम्मित देती है, परन्तु विवाह के अवसर पर शकर का विलक्षण वेश देख मानृ-हृदय व्याकुल हो उठता है। माना प्राण दे सकती है पर अयोग्य वर के हाथ में कन्या को नहीं सौप सकती। मैना विपाद में भरकर पार्वती से यही कहती है कि जिस परमात्मा ने तुम्हें सुन्दरता दी उसने तुम्हारे वर को बौरा क्यो बनाया ? वे प्रतिज्ञा कर बैठती है:—

''तुम्ह सहित गिरि ते गिरौं पावक जरौ जलनिधि ममें परौ । घर जाउ अपजस होउ जग जीवत बिवाहु न हौं करौं॥''

बात सैंभलने पर विवाह होता है। बिदा के समय माता की शंकर से जो प्रार्थना है और पुत्री को जो शिक्षा दी गई है वह हमारी गृहस्थी की शोभा और किसी भी पुत्री के लिए ऐसा दृढ़ आलबन है जिसके सहारे वह

र भानस<sup>9</sup> वास० १०० ११, १२

कठिन ये कठिन पिरिस्थिति में अपना कर्तथ्य निवाह मकती है। लाइ-प्यार से पालित अपनी कन्या को सटा के लिए अन्य की सींपते मयय माता-िता के हृदय पर जो बीतली हैं उसे कोई भ्रक्तभोगी हो समझ पाता है। कवि-हृदय उसे परख कर ही पुकार उठा है:—

"कत विश्वि सृजी नारि जग माही । पराघीन सपनेहुँ सुख नाही ॥""

मैना के सदृश सुनयना का रूप मी हमारे चिर-परिचित मानृ-हृदय का स्वरूप है। पुत्री के प्रति इनके भी वैसे ही महत्त्वपूर्ण भान हैं। धनुर्धन के समय पुत्री के लिए सुयोग्य वर-प्राप्ति की उनकी आतुरता और उसके सुब-सौमाग्य की कामना से उत्पन्न व्ययता स्वामाविक है। जिन्होंक का कोई भी बीर धनुष नहीं तोड़ पाता है। इस धोर निराशा के अंधकार में 'रमुबर बाल पतंग' का उदय होता है और माता की दशा कामणिक हो उटती है। उन्हें सीता के गौरीपूजन और पुष्पवादिका का युत्तान अवस्य ही जात है। अब यदि किशोर बालक से धनुष न उठ सका तो? इस मावना से उद्देलित हृदय का चित्रण भावों के चतुर चितरे ने थोड़े गठदों में बड़ी पट्ना से किया है। सुनयना धवराकर कह रही हैं:—

"सिख सब कौतुक देखिन हारे। जेउ कहावत हिंतू हमारे॥ कोउन बुझाइ कहइ गुरु पाही। एबालक असहठ मल नाहीं॥ रावन बान छुआ निहं चापा। हारे सकल भूप करि दापा॥ सो धनु राजकुँवर कर देही। बाल मराल कि मंदर लेही॥ भूप सयानप सकल सिरानी। सिख बिवि गित कछु जात न जानी॥"

यहाँ ममत्व विवेकहीनता का आश्रय नहीं बना है। उसका आगय यह नहीं कि प्रतिज्ञा तोड़ कर धनुर्यज्ञ में निमंत्रित किसो भी राजा से कन्या का विवाह कर दिया जाए। राम तो उस निमंत्रण में सिम्मिलित नहीं है। फिर उनकी परीक्षा क्यों? धनुष न टूटने पर विवाह का निश्चय तो राजा की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। यही राजा का 'स्यानप' समाप्त होता दोख रहा है कि लिखा न विधि वैदेही विबाहूं को घोषणा कर रहे हैं और किशोर बालक को वह धनुष उठाने के लिए जाने दे रहे हैं जिसने त्रिलोक के राजाओं को बलविहीन सिद्ध कर दिया है। राजा को नहीं, तो गुरु ही को कोई समझा

र 'मानस' बालव १०६ ५

र नहीं भयो० २६० १ ४

दे कि इन वालकों से यह कठिन कर्म न कराया जाए। सखी के समझाने पर समा-धान होता है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि सखी में कुछ बुद्धि अधिक है। पुत्री का ममत्व उन्हें राजा की घोषणा और ऋषि का अनुरोध अनुचित समझने के लिए बाध्य कर रहा है। इसके पञ्चात् पुत्री की बिदा के समय, व्याकुल वेदना सहित वे उसे उचित उपदेश देती हैं। चित्रकूट में उसे धर्म-पालन में निरत देख उनका हृदय पूर्ण रूप से संतुष्ट होता है।

दो माताएँ ऐसी भी है जिनको अपने पुत्रो के प्रति क्या भावनाएँ है उनका कोई संकेत नहीं मिलता। वे है तारा और मंदोदरी। रावण को बारम्बार परामर्श देनेवाली मंदोदरी भूल कर भी कभी मेघनाद को सदुपदेश नहीं देती। इसी प्रकार तारा और अगद के सम्बन्ध का परिचय नहीं मिलता। अंगद रामभक्त था। यदि कुछ अनुचित करता तो सभवतः तारा उससे कुछ कहती-सुनती। रावण हारा मन्दोदरी की अवहेलना उसके पति होने के कारण क्षम्य थी परन्तु मेघनाद हारा माता के सदुपदेश की उपेक्षा होना माता के असम्मान का उदाहरण होता। मेघनाद के प्रति मन्दोदरी की उदासीनता का कारण संभवतः यही है। अतः माता-पुत्र का यह सम्बन्ध इसी रूप मे व्यय्य रहा कि राक्षस-समाज में स्वतंत्र पुत्र को न तो माता से किसी कार्य में बाजा लेने की आवश्यकता थी और न माता ही उसके कार्यों में हस्तक्षेप करती थी। जिस अनीतिपूर्ण समाज में कुटुम्ब की पुत्री शूर्णखा के समान स्वच्छंद ही सकती थी वहाँ पुत्र की यह स्वतंत्रता अस्वाभाविक नहीं प्रतीत होती।

सास-बहू का सबध भी पारिवारिक जीवन में विशेष महत्त्व का है। समाज के सम्मुख इसका आदर्श प्रस्तुत करना भी आवश्यक था। कौसल्या के बचनों और व्यवहार से स्पष्ट कर दिया जाता है कि पुत्री और पुत्र-वधू के प्रति स्नेह में रंच-मात्र भी अन्तर न होना ही उज्ज्वल मातृहृदय की विशेषता है। पुत्र-वधू का लाइ-दुलार कौसल्या के इन वचनों से प्रकट है :--

"नयन पुतरि करि प्रोति बढ़ाई। राखेऊँ प्रान जानिकहि लाई॥ कलप बेलि जिमि बहु बिधि लाली। सीचि सनेह सलिल प्रतिपाली'॥"

और

"पलँग पीठि तजि गोद हिंडोरा । सिय न दीन्ह पग अवनि कठोरा॥ जिअन मूरि जिमि जोगवत रहऊँ । दीप बाति नहि टारन कहऊँ ॥"

१ 'गानस', भवो० ध्ट २, ६।

२ वही ५८ ५ - ६।

सास और समुर दोनों हो चाहते हैं कि पुत्र-तधू वन में न जाए। पुत्र की अनु-पस्थिति में उसे देखकर उनका हृदय शीनल हो सकता है। सास हर तरह से सिद्ध करती है कि सीता वन के योग्य नहीं, परन्तु यदि चित्रलिजित कि देखकर इरने वाली सुकुमारी की वन जाने की अनुमति राम देते हैं तो वे उसे उचित उप-देश देने के लिए भी तत्पर हैं।

इस प्रकार के वित्रण द्वारा हिन्दू-समाज के रमक उत्तम आदर्श प्रस्तुत किया गया है। सासों का प्रेम खौर चित्रकूट में सीला का उनके प्रति सेवाभाव, गृह-कलह में लगी हुई सास-बहुओं के लिए उत्तम सीख है।

पुत्री के प्रति पिता के स्नेह की झलक पार्वती और जानकी के विवाह-प्रसंगों में मिलती चलती है। पिता के वात्सत्य का एक रूप यह भी है:—

"लीन्ह राय उर लाइ जानकी । मिटी महा मरजाद ज्ञान की ॥"<sup>र</sup>

प्रत्येक पिता की अपनी पुत्री को दोनो कुल पश्चित करने देन जो हर्प होता है वह चित्रकूट में सीता के प्रति कहे गए जनक जी के बचनी से स्पष्ट हैं।

समाज में बहन की स्थित के नित्रण के लिए राम-चरित में कम अवकाश है। शूर्पणखा के अतिरिक्त कथा में अन्य बहन का उल्लेख नहीं है। उसके नित्रण से यह अवश्य अनुमान हो जाता है कि जब राजण के यहाँ बहन का इतना सम्मान था कि भरी सभा में उसे खरी-खोटी सुना सके और खर-दूपण ऐसे बीर माई उसकी सम्मान-रक्षा के लिए मर मिटें तथा राजण भी उसके अपमान का बदला लेने के लिए तत्पर हो जाए, तो फिर मानव-समाज में उसका कितना सम्मान भीर क्या अधिकार उचित है, विचार करने की बात है।

पुरुष के जीवन में माता के अनन्तर पत्नी का ही प्रमुख स्थान है। माता जीवन-निर्मात्री हैं तो पत्नी जीवन-सहचरी। राम-कथा में पत्नी के कई रूप हैं। प्रधान है धर्मपत्नी, सहबिभणों अथवा अर्डागिनी। दूसरी हैं परित्यक्ता पत्नी। एक दूसरे से नितान्त विरोधी स्थिति की दो पित्याँ इस रूप में भी दृष्टिगोचर होती है। प्रथम हैं महादेवी सीता और द्वितीय है अर्थिपत्नी अहत्या। परित्यक्ता का एक और भी रूप है जिसका अवतरण किसी पत्नी विशेष के रूप में नहीं हैं परन्तु जिसकी छाया एक विशेष नारी धात्र में प्रतिविधित हो

१ 'मानस', बाल० ३४२.४-८।

२ वही अवीक २८६१-४

उठी है। इस कोटि की यन्ती का स्मरण सा किन ने बड़े ही प्रच्छन्त रूप में सत्यन्त मामिक अवसर पर किया है। मनीविज्ञान के आधार पर कहा जा सकता है कि किन अवस्त मन में खिरी हुई येदना अवेतन मन के सुप्त भावों की प्रक्रिया के फलस्वरूप एक अप्रम्तृत विधान में अतायास हो प्रकट हो उठी है। प्रस्त है राम को बन में पहुंचाकर अयं प्या छोटते हुए सुमंत्र की हृदय-विदारक मनोद्या का। वे ग्लानि से गळते हुए सोच रहे है कि अब राजा का सामना कैने कहांगा? पना नहीं किन कभी के भोग का फल है कि आज यह कठिन कर्म करके भी प्राण धारण किए हुए राजा को प्राणालक कष्टदायी समाचार सुनाने जा रहा है। अपार विधाद से घरे हुए मुमंत्र के हृदय की अनिवंचनीय वेदना को उनका हो हृदय जानता है और जान पाया है वह पति-हृदय भी जो ऐनो वेदना को पहचाने में विधेप कारणवश समर्थ हो सका है। देखिए किन्हृदय सुमंत्र को पीड़ा में कीन-सो पीड़ा पहचान रहा है:—

'जिमि कुलीन तिय साघु स्यानी । पिन देवना करम मन बानी ॥ रहे करम बस पिन्हार नाह । सीनबहुदय तिमिदारुन दाहु'॥"

यह उस पत्नी को असीम वेदना है जो न माँ भे-नीधे पित द्वारा त्यागी गई है और न स्वयं ही पित का त्याग किए हुए है। उसे तो कमों के फेर से पित से पिरत्यक्त हो जीवन घारण करना पड़ रहा है। न पित का दोप है न उसका, बस है उस कर्म का फल जी कभी प्रमादवश उसने हो गया होगा।

ऐसी किसी पत्नी के चित्रण का अयकाश बंधा के विभिन्न समाजों में नहीं था। हाँ, समाज से दूर, किसी संताप में उपती हुई, एकान्त साधना द्वारा राम की प्राप्ति करने वाली एमी किसी पत्नी की छाया अवदय ही प्रतिविभिन्नत हो उठी है स्वयंप्रभा तपस्थिनी में। हमारा अनुमान है कि वह तुलसीदास की पत्नी की ही वेदना है जो मन्ति रोमणिके परदू: स्वकातर सत-हृदय में सुप्त पड़ी रही और अवसर पाकर सुमंत्र के प्रमंग में, एक अप्रस्तुत के रूप में जग उठी है। उसकी कुछ समानता मिली है उन्हें स्वयंप्रभा के एकाकी जीवन में और उन्होंने उम तपस्थिनी का अतिबिम्ब इस तपस्थिनों में उतारकर उसे 'मानस' में अमर कर दिया है।

१ 'मानस', अयो १४४.१.२ ।

२ इसका विस्तृत विवेचन क्रुठे अभ्याय में किया गया है

अब धर्मपत्नी के स्वका पर विचार करना चाहिए। दाम्पत्य के अनेक रूप राम-चरित के अन्तर्गत चित्रित हैं। इस संबंध में स्वतंत्र रूप से किसी सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं किया गया है। हाँ, 'दोहावली' के एक दोहे में किन की इस संबंध की धारणा का निशेष बोध हो जाता है। दोहा है —

> "जनम-पत्रिका बरित के देखहु मनहि विचारि। दारुन वैरी मीचु के बोच बिराजत नारिरे।।"

इस दोहे का सामान्य अर्थ यही लगाया जाता है कि स्त्रो शत्रु और मृत्यु के बीच में अवस्थित होने से दोनों का कारण होती है। परन्तु इसी न्याय से इसके दूसरे पक्ष में यह अर्थ लगाना असंगत नहीं कि नारो शत्रु और मृत्यु दोनों के बीच आकर बचान किए हुए हैं। यदि नह न रहे तो दोनो परस्पर सहयोग कर पूर्ण दिनाश कर डालें।

ज्योतिय के अनुसार भी इस पर कुछ विचार कर लेना उचित होगा। जन्म-पित्रका में शत्रु का घर छठा, स्त्री का सातर्वों और मृत्यु का आठवाँ होता है। पहला स्थान तम-स्थान कहलाता है जिसमें ग्रहों की स्थित के अनुसार व्यक्ति का रूप-रंग, स्वास्थ्य, शोल-स्वभाव आदि निर्धारित होते है। इसी प्रकार सातर्वें घर के अनुसार पत्नी का विचार होता है। इस दृष्टि से पहले और सातर्वें घर का एक दूसरे पर विशेष प्रभाव देखा जाता है। समम स्थान के ग्रह स्वयं लामकर होने अथवा उनका अन्य ग्रहों से उत्तम योग होने पर पित अथवा पत्नी के ग्रहों से परस्पर एक दूसरे की रक्षा शत्रु अथवा मृत्यु-कारक ग्रहों से हो सकती है। वास्त्रव में किसी के समम स्थान का विचार करने के लिए पित अथवा पत्नी की जन्मपित्रका का विचार आवश्यकक्षा हो जाता है।

उक्त दोहे में 'बरित कैं' शब्द भी विचारणीय है। 'बरतना' का अर्थ है 'काम में लाना', 'ब्यवहार करना'। पहला अर्थ यहाँ अनुपयुक्त है। व्यवहार के लिए दूसरा पक्ष अपेक्षित होता है। अतः यहाँ एक संकेत और भी ग्रहण किया जा सकता है, जिसका ज्योतिष में विशेष महत्त्व भी है। हिन्दूमात्र

स्वर्शीय लाला भगवानदीन जी ने इसका उल्लेख गोखामी जी के ज्योतिषद्मान के प्रमाण में किया है। किन्तु इसका कोई विवेचन उन्होंने, नहीं किया।

२ 'बोबा०', दोबा २६८।

जानता है कि जन्मपितिका का मेल न होने से उत्तम विवाहसंबंध भी रोक दिए जाते हैं। अत. 'बरित कैं' से यह संकेत भी ग्रहण किया जा सकता है कि ग्रह मेलापक विचार के अवसर पर ज्यान रहे कि मृत्यु और शत्रु के बीच में स्त्री विराजमान है। तात्पर्य यह कि कन्या की जन्मपित्रका का इस दृष्टि से विचार करना उचित है कि उसका ग्रहयोग पित के शत्रु एवं मृत्युकारक अनिज्द के शमन मे कहाँ तक समर्थ है। कारण, जीवन में स्त्री के कारण शत्रु-वृद्धि और मृत्यु दोनों हो हो सकती है। ज्योतिष-शास्त्र के जातक ग्रथो में सप्तम भात्र का विचार विस्तार पूर्वक और अधिकतर इसी दृष्ट से किया गया है। एक उदाहरण पर्याप्त होगा। कहा गया है.—

''लग्नाद्विधोर्वा यदि जन्मकाले शुभ्रग्रहो वा मदनाधिपश्च द्यूनस्थितो हन्त्यनपत्यदोषं वैभव्यदोपं च विषागनास्यम् ॥''

तात्पर्य यह कि स्त्री को जन्मकुण्डली में यदि कोई शुभ ग्रह अथवा सप्तम का अधिपति ग्रह लग्न और चन्द्रमा से सप्तम में बैठा हो तो ऐसे योग से वैष्य, अनुपत्य और विष्कन्या आदि समग्र दोष विनष्ट हो जाते हैं।

गोस्त्रामी जी ने इस दोहें में स्पष्ट संकेत कर दिया है कि भाग्यलिपि ने ही पुरुष के जीवन में नारी की ऐसी स्थिति लिख दो है कि वह उसके जीवन-मरण का प्रश्न बन गई है। उसके द्वारा शत्रु और मृत्यु का आवाहन जिसना संभव है उतना ही नहीं, उससे कही अधिक संभव है उसके द्वारा इनके पंजो से परित्राण भी । इसीलिए इस पर मन ही मन गंभीरतापूर्वक विचार करने का आदेश उन्होंने दिया है।

इसका एक उदाहरण 'मानस' में प्रत्यक्ष है। विभीषण ने रावण को समझाते हुए जो कहा है उसे इस दोहे के प्रकाश में समझने की आवश्यकता है। भक्त विभीषण का मदांघ रावण से निवेदन हैं:—

यही भाव प्रकारान्तर से 'जातकालंकार' में दिया गया है।
देखिए श्रध्याय ४०, ३।
ऐसे श्रीर भी योग हैं। देखिए:—
श्री वैद्यनाथ विरैचित 'जातक पारिजान'—स्त्री जातक श्रध्याय, ख्लोक
 १०, २८

"जो आपन चाहड कल्याना । सुजमु मुर्मात सुभगति सुन नाना ॥
सो पर नारि लिलार गुनाई । तजी चांय के चंद कि नाई'।।"
इतने समझाने पर भी जब उसकी अन्ति नहीं न्युकी तो इसका भयंकर दुष्परिणाम
भी स्पष्ट रूप से कह दिया —

"जहाँ सुमित तहँ भंगित नाना। जहां कुमित तहँ विपित निदाना॥ तव उर कुमित बसी विपरोता। हित अनिहत मानह रिपु प्रीता॥ काल राति निस्चिर कुल केरो। तेहि सीता पर प्रीति घनेरी ॥"

पर-नारी से प्रेम करना समाज के विनाय का सबसे बड़ा कारण हो जाता है। एक नारो सीना दूषित दुष्टि से देखें जाने के कारण सारे राक्षस-समाज की

मृत्यु के आवाहन की कालराति बन गईं। वही मानुमाव से वदित होने पर 'क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करी' होकर अखिक लोक-कल्याणकारिणी हो जातो है। इस प्रकार तुलसीदास ने मली-माँति चिता दिया है कि नारी समाज के विकास और विनाश की मूल शक्ति है। जीवन एवं समाज के उत्यान और पतन में उसका योग विचारने की वस्तु है।

यहाँ इस विचार को उनके विचारको पर छोड़, देवना चाहिए कि उन्होने विभिन्न दम्पतियों को किस रूप में प्रस्तुत किया है।

रांकर-पार्वती का अवतरण सामाजिक जीवन के निमित्त नहीं, उनमें अध्यात्म ही प्रवान है। इसीसे वहीं दाम्पत्यरित का जो स्वरूप अकित हुआ है वह छौकिक जीवन से परे प्रतीत होता है। जिय के अधित्र रूप के प्रति पार्वती की आसक्ति अद्भुत है। पार्वती को शंकर से विवाह न करने के छिए समझाते हुए सप्तिप यहाँ तक कह जाते है.—

"निर्मुन निलज कुबेष कपाली। अकुल अमेह दिगम्बर ब्याली॥ कहहु कवन सुख अस बरु पाएँ। भल भूलिहु ठग के बौराएँ॥" और विष्णु का गुणगान करते हैं, तब उनका उत्तर यह होता है:—

''महादेव अवगुन भवन बिस्नु सकल गुन धाम । जेहि कर मनु रम जाहि सन तेहि तेही सन काम '॥''

⁴मानस', सुन्दर्० ३७. ४, ६।

२. वडी, ३६. ६-८।

३. वही, बाल० ८३.६, ७।

४ वहीं, दर्

और ऐसे शंभुके लिए प्रतिज्ञा यही है :—

"जनम कोटि लगि रगर हमारो। बरौ संभु न तु रहौं कुमारी।। तजौ न नारद कर उपदेसू। आप कहीं ह सत बार महेसूं।।" शंकर द्वारा काम-दहनके पश्चात् सप्तर्पि पुन. आकर उनकी परीक्षा छेते है:

> ''कहा हमार न सुनेहु तब नारद के उपदेस । अब भा झूठ तुम्हार पन जारेड काम महेस ।।''

इस पर पार्वती का जो उत्तर है वह दाम्पत्य-रित के दिव्य आध्यात्मिक रूप का ज्वलन्त प्रमाण है :—

"तुम्हरे जान काम अब जारा । अब लिंग संभु रहे सविकारा ॥ हमरे जान सदा सिव जोगी । अज अनवद्य अकाम अभोगी ॥ जो मै सिव सेएउँ अस जानी । प्रीति समेत करम मन बानी ॥ तो हमार पन मुनहु मुनोसा । करिहहि सत्य कृपानिधि ईसा ॥

ऋषि वर्ग में विशिष्ठ के साथ अरुखती का निम्नलिखित नामोल्नेख समाज में ऋषिपत्नियों के सम्मान का द्योतक है :—

"अहन्वती अरु अगिनि समाछ । रथ चढ् चले प्रथम मुनिराऊ"।"

सित एव अनुसूया के दाम्पत्य जीवन की कुछ झलक अवश्य दिखाई गई है। वयोवृद्धा महासतो से महादेवी सीता को जो शिक्षा दिलवाई गयी है वह सामाजिक जीवन में पत्नी के आदर्श की प्रतिष्ठा के उद्देश्य से है। संसार में चार प्रकार की पतिव्रताएँ वतलाकर श्रेष्ठ वही बतलाई गई जिसके लिए "सपनेहुँ आन पुरुष जग नाही" ही सत्य हो। सीख अवसर के अनुकूल दी गई थी। यदि इसका ज्यान रहता तो सीता का अपहरण नहीं हो सकता। अनुसूया के उपदेश का सारांश यही है कि पित को 'अमित दानि' मानना चाहिए। उससे सभी लौकिक सुख एवं परलोक में सद्गति शास होती है। क्योंकि किसी प्रकार की परमार्थ-साधना का सम्पादन किए बिना ही पतिव्रता स्त्री सम्पूर्ण धर्म, अत और नियमादि के फल अनायास हो प्राप्त करती है। अतः पित का किसी भी स्थिति में अपमान उचित नहीं। यह उपदेश कितप्र

र. 'मानल', बाल० नर. ४, ६।

२. वहीं, १४।

३. वही, ६४. २,४।

४ वही, अयो० १८६.६।

लोगो द्वारा किय की अनुदार दृष्टि का परिणाम और नारी के प्रति उसका अन्याय समझा जाता है। परन्तु इसके साथ हम यह भी देखते हैं कि मन्दोदरी रावण की कड़ो से कड़ी अर्सना करती और उसे 'नीन' तक कह डालती हैं किंतु किय न तो रावण को ही उस पर कुद्ध दिखलाता है और न स्वयं ही उसकी निंदा करता है। वह तो उल्टे कहता हैं:—

"फूलैं फरें न बेल जदिप सुधा बरसिंह जलद। मूरल हृदय न चेत जो गुरु मिलहि बिरंचि सिर्वे॥"

अत. किसी एक ही प्रसंग के आधार पर कवि की धारणा का निश्चय करना उचित नही है। आज से सैकड़ो वर्ष पूर्व कहे गये वाक्यों का मूल्यांकन आज की सामाजिक कसौटी पर कसकर करना किन के साथ न्याय नही है। उसने हिन्दू धर्म के आदशों की प्रतिष्ठा के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया है। अतः इस प्रकार के कथनो के मुल में उसकी विचार-संकीर्णता नहीं, परंपरागत धर्म की नीव दृढ करने का प्रयत्न है। पत्नी के प्रति उसकी खदार और संतुल्ति दृष्टि का परिचय पग-पग पर प्राप्त होता है। कौसल्या के प्रसंग में पत्नी का आध्यात्मिक और छौकिक जीवन में योग प्रत्यक्ष है। र कैकेयी के प्रसंगमें पत्नों की रू-गासिक का दुष्परिणाम चित्रित है। पत्नी के अभिलाय का समादर सोता के प्रसंग में स्पष्ट किया गया है। सास, ससूर और स्वयं राम, तोनों की सम्मति के प्रतिकूल केवल सीता की अभिलाप-पूर्ति के लिए राम उन्हें बन छ जाते हैं। यदि पतिवृत वर्मानुसार उनका वन जाना अनिवार्य कर्तत्र्य समझा जाता तो पिता-माता और राम कोई भी उन्हें अयोध्यामें रहकर वर्मच्युत होनेकी सीखन देते । इसके साथ ही परम साध्वी पितवता उर्मिला तथा माण्डवी द्वारा भी पित के साथ हो रहने का अभिलाष तो कवि व्यक्त करवा ही देता। भले ही परम्परागत कथाके रूप की रक्षा के निमित्त वह उन्हें वन या निन्दिग्राम जानेसे रोक छेता। तुळसीदास बहुत सतर्क कवि है। सीता द्वारा अवस्य ही इस अभिलाख को पतिवृत धर्म के अंग के रूप में ही व्यक्त किया गया है, पर राम की ओर से उसकी पूर्ति

१. 'मानस', लंका० १६।

राजा को अन्त समय में छन्हीं की सेवा और शीतल वाश्री से शांति मिली और छनके शरीरान्त के उपरान्त भी कौसल्या ने राज-कार्य में अपना योग अपने अधिकारानुसार दिया।

स्रोता के अभिलाप का उचित आदर ही है। विवेकपूर्वक पत्नी की इच्छा-पूर्ति पित का परम कर्तव्य है। विवेकहोन होकर उसका पालन मात्र कितना अकल्याणकारी हो सकता है, यह महारानी कैकेशी के प्रसंग में प्रत्यक्ष हो चुका है।

अब किंचित् अवलोकन करना है रावण की पतिवृता पत्नी मंदोदरी का। उसकी भिक्त-भावना पर विचार हो चुका है। वह भक्त होते हुए भी लोक-जीवन की उपेक्षा नहीं करती और राम का स्वरूप जानते हुए भी पित का परित्याग कर उनकी शरण में नहीं जातों। वह पित को उचित सम्मित और उपदेश देकर सतत सन्मार्ग पर लाने का प्रयत्न करती रहती है और पित की सुरक्षा और उसके कुशल में ही अपने सौभाग्य की वृद्धि मानती है। अत रावण को बार-बार राम की शक्ति और उनके परम रूप का बोध कराकर उनकी शरण में जाने का अनुरोध करती है जिसमें उसका जीवन सफल हो और 'अहिवात' वना रहे। इस प्रकार मन्दोदरी एक अनोखी पितव्रता रमणीरतन है।

तारा का चित्रण इस दृष्टि से नहीं हुआ। प्रबंध योजना में उसका विशेष महत्त्व नहीं है। फिर भी उसके प्रमग में प्रबक्तार ने यह संकेत तो कर ही दिया है कि पत्नी के उचित परामर्शका मूल्य क्या है और अभिमानवश उसका पालन न करना कितना बड़ा अपराध है। मरणासन्न बालि से राम ने जो कहा उसका तात्पर्य यहीं है:—

"मूढ तोहि अतिसय अभिमाना । नारि सिखावनु करेसि न काना ॥"

क्षब इन सभी देवियों को छोड उनके दर्शन की ओर बढना चाहिए जो

महाकाव्य के नेता कोसलाधीश राम की पत्नी और महाकाव्य की नायिका हैं। 'राम-चरित' के लौकिक पक्ष में इनका पत्नी-रूप ही प्रधान है। राम के जीवन में उनके जीवन का अभिन्न और अप्रतिम योग है। आध्यात्मिक दृष्टि से उनके स्वरूप का पूर्ण विवेचन हो चुका है। लौकिक दृष्टि से सीता नारोत्व के उच्चतम आदर्श का मूर्तिमान रूप हैं। भारतीय नारो अपने पतिवृत धर्म के कारण ही विश्व-वंद्य है। अन्य देशों में ऐसा आदर्श नहीं है। भारत के इतिहास को उज्जवलता प्रदान करने वाली ऐसी देवियों में सीता की काति

र 'मानस' कि.कि.०⊏ ६ ।

सर्वाधिक ज्योतिर्मय और बद्धितीय है। लोक-कल्याण के लिए तपस्या और त्याग

ही उनका जीवन है। जनकपुर में जानकी का पदार्पण एक ऐसी अलौकिक रूपवती, सुकुमारी, सुशील और शालीन राजकन्या के रूप में होता है जो माता की आजाकारिणी

जीर पिता की मानमर्थादा की रक्षा करनेवाली हैं। ऐसी किशोरी के अद्भुत रूप-लावण्य और मनोहारिणी चेष्टाओं का साक्षात्कार पुष्प-वाटिका, धनुर्यज्ञ और

विवाह के विविध अवसरो पर मिलता है।

पुष्पवाटिका में राम और सीता एक दूसरे के रूप से आकृष्ट होते और

पूर्वजन्म के संस्कारवज उनके हृदय में प्रेमोहेक होता है। सीता के रूप-वर्णन में किव ने अनूटी कल्पना से कार्य लिया है। पुष्पवाटिका में—
"सुन्दरता कहुँ सुन्दर करई। छिबगृह दीपिसखा जनु वरईै॥"

की अञ्चल सुन्दरता
"जौ छिंब सुधा पयोनिधि होई। परम रूप मय कच्छप सोई।।

सोभा रजु मंदर सिगारू। मथै पानि पंकज निज मारू ।।''
के द्वारा उपलब्ध काल्पनिक लक्ष्मी के रूप मे चरम उत्कर्ष को प्राप्त होती है।
इसी से उस लावण्य का प्रभाव भी सार्वभीय है —

"रंगभूमि जब सिय पगु धारी । देखि रूप मोहे नर नारी<sup>3</sup> ॥"

विवाह के अवसर पर राम की शोभा के साथ इसके मणिकांचनयोग से संखियों का हो नही नमस्त नारिवृन्द का हृदय असीम हर्ष और उन्लास से भर

जाता है। वे उनके दर्शन करते नहीं अवाती और भूरि-भूरि प्रशंसा में छीन होती रहती है<sup>8</sup>। आगे चलकर युगल मूर्ति की छिप अपनी सहज शोभा से वनस्थली को सहावनी बनाती हुई ग्रामीणों एवं वनवासियों के नेत्रों को छीतल

वनस्थलों को सुहादनी बनाती हुई ग्रामीणों एवं वनवासियों के नेत्रों को शितल और हृदयों को तृप्त करती चलनी है। उसकी एक झाँको के लिए आवाल-वृद्ध, नर-नारी भूख-प्यास भूछकर दौडे चले आते है। इस अनुषम रूप के जादू से पशु-पक्षी भी ठगे-से रह जाते हैं और राम के ऊपर तो राक्षसों की सेना

१. 'मानस', वाल० २३४.७ ।

२. वहीं, २५१.७,८।

३. वही २४२४।

४. इसके लिए देखिए 'मानस' का राम-विवाह-प्रसंग, और भी 'किनिगा०' वाल० रैर-रै७, 'गीता॰' वाल० १४, १०२, १०३, १०४-१०८।

भी बाण-मोचन नहीं कर पाती। सीता के अलौकिक सौन्दर्य की ख्याति रावण का काल बन जाती है और विभीषण का चपदेश रावण को ही नहीं, मानव मात्र को बता देता है कि नारी का रूप किस आँख से देखने की वस्तु है।

इस दिग्य सौन्दर्य के साथ ही जनकनंदिनी में दिग्य गुण भी है। उनकी विनम्रता और सुशीलता पृष्पवाटिका से लेकर बन-गमन के अवसर पर सास-ससुर और वन में सुमंत्र के प्रति कहें गये वचनों में बराबर परिलक्षित होती है। यहाँ उनकी गंभीरता भी प्रशंसनीय है। उनकी कोमलता और सहृदयता का परिचय सिख्यों के मध्य मिलता है। उनकी लत्यन्त मधुर और हृदयहारिणी झलक ग्रामवधूटियों के बीच, उनकी मावना को परखकर मनोहारी चेष्टाओं द्वारा पित का परिचय देते हुए मिल जाती है। बड़ो के प्रति उनका सर्वदा ही आदर और सम्मान का भाव है। छंटों के प्रति स्नेह, वात्सल्य और कोमलता उनका सहज स्वभाव है।

गृहिणों के रूप में उनकी गुरुजनों के प्रति मेवाभावना के दर्शन चित्रकूट में होते हैं जहाँ वे सभी सासों को सेवा से प्रसन्न कर छेती है। पित के सम्मुख तो वे सदैव ही विनम्न दासी के रूप में नतमस्तक हैं। राजा राम की पत्नी स्रोता का गृहरूक्ष्मी रूप इतने से ही प्रत्यक्ष हो जाता है:—

"यद्यपि गृह सेवक सेविकिनी। विपुल सकल सेवा विधि गुनी।। निज कर गृह परिचरजा करई। रामचन्द्र आयसु अनुसरई।। जेहि विधि कृपा सिघु सुख मानइ। सोड कर श्री सेवा विधि जानइ॥ कौसल्यादि सासु गृह माही। सेवइ सर्वाह मान मद नाहींर।।"

पित के प्रति यह भाव उसी पुनीत प्रेम का परिणाम है जिसका अंकुर पूर्व सस्कारों के भीतर से पुष्पवाटिका मे अंकुरित हुआ था। राम के प्रथम-दर्शन मे उसकी प्रगाढ़ता दर्शनीय है:—

"चितवत चितत चहूँ दिसि सीता। कहँ गए नृप किसोर मन चिता।। जहाँ बिलोक मृग सावक नयनी। जनु तहँ बरिस कमल सित स्ने ।। छता ओट तब सिखन्ह लखाये। स्यामल गौर किसोर सुहाये॥ देखि रूप लोचन ललचाने। हरेषे जनु निज निधि पहिचाने॥ थके नयन रघुपित लिब देखे। पलकिन्हरूँ परिहरी निमेषे॥

१. 'मानस', सुन्दर**ै** ३७.५, ६, ३६.६-८ । २. **व**री, **एए**र २३ ४ ८

अधिक सनेह देह भइ भोरी ! सरद ससिहि जनु चितव चकोरी ।।
लोचन मग रामिह उर आनी ! दीन्हे पलक कपाट सयानी ॥''
हृदय-मंदिर मे रामरूप-रसपान मे लोन जानकी को वहाँ से बाहर लाया सखी
का प्रेमपूर्ण परिहास :—

"बहुरि गौरि कर घ्यान करेहू । भूप किसोर देखि किन छेहूरे॥"
तब परिस्थिति का बोध हुआ और :—

"नखसिख देखि राम कै सोभा। सुमिरि पिता पन मन अति छोभा।।"

राम के इस दर्शन और इस उधेड-बुन में आत्मिवस्मृत-सी जानकी 'पुनि आउब एहिं बरिया काली' सुनकर सचेत हो उठी और :---

''घरि बड़ि धीर राम उर आने । फिरि अपनपौ पितु बस जाने ।। देखन मिस मृग विहँग तरु फिरै बहोरि बहोरि । निरिख निरिख रघुबीर छिब बाढ़े प्रीति न थोरि '॥''

नित्य वर्धमान इस प्रीति के प्रथम परिचय में दाम्पत्य रित के सरस स्वरूप, सहज अनुभावों की योजना, किशोर वय के अनुरूप चेष्टाओं और सखियों की मीठी चुटिकियों के साथ उधर राम के पक्ष में भी प्रेम के भव्य रूप का चित्रण है। इस योग में श्रुगार रस की अत्यन्त रमणीय योजना है जिसका विश्लेषण अनेक विद्वानों ने किया है। तुलसीदास का मर्यादापूर्ण श्रुगार सर्वविदित है।

धनुष-यज्ञ के अवसर पर कठोर घनुष और किंठन प्रण के साथ किशोर कोमल शरीर की कमनीय शोभा देख सीता के प्रेम-कातर हृदय में जो क्याकुलता है और उसका जो प्रभाव राम पर चित्रित किया गया है, वह प्रृंगार की एक निधि हैं। सीता का हृदय व्याकुल है, धैर्य लुत हो रहा है, बस प्रेमाकुल दृष्टि राम से पृथ्वी और पृथ्वी से राम पर डोल रही है, वाणो मूक है, लोचनो का जल कोयों में भरा हुआ है, जीवन-मरण का प्रश्न है। अन्त में उसी सत्य प्रेम के बल से भगवान का ही आश्रय लेती हैं:—

''तन मन वचन मोर पन साचा। रघुपित पद सरोज चितु राचा।। तो भगवान सकल उर बासी। करिहिं मोहि रघुबर कै दासी॥ जेहि के जेहि पर सत्य सनेहू। सो तेहि मिलै न कछु संदेहूर्य॥''

१ 'मानस', बाल ० २३६. १-७। २ वही २३८. २। ३ वही २३८. ६। ४ वही २३८. ८, २३६। १ वही २६६ ४ ६।

कौन कह सकता है कि इस सत्य स्तेह की शक्ति ने घनुष तोड़ने में राम की सहायता नहीं की ?

यह प्रेम दिन-दिन पृष्ट और प्रगाढ होता जाता है। इसी के मधुर आलोक

में मिथिला एवं अयोध्या के अनन्त ऐश्वर्य में पली राजकुमारी को कष्टकारी वन भी 'सहस अवध सम प्रिय' दिखाई देता है और वे राम को भी इसी के प्रभाव में बन के सभी कष्ट सुख में परिवर्तित होते दिखला देती हैं। पृष्पवादिका में प्रफुल्ल प्रेम की कलिका किन कर्तव्य के साँचे में ढलकर सती के दृढ और अविचल प्रेम का रूप प्रश्त करती है। उसके सुख की छाया में काँटे भी फूल बन जाते हैं और

"कुस किसलय साथरी सुहाई। प्रभु सँग मजु मनोज तुराई॥"

की अनुभूति प्राप्त होती है। रामवनगमन के अवसर पर सीता द्वारा पित से कहें गए वचनों का एक-एक जब्द सती के पित्रत्र प्रेम और पुनीत कर्लब्यों के आदर्श का द्योतक है। पित-पत्नी संबंध की गरिमा, उसके कर्लब्यों की दिव्यता और उसके कारण लोक-जीवन की कठिन यात्रा की सफलता, सभी कुछ वहाँ प्रत्यक्ष कर दिया गया हैं। सीता ने जो कहा वह सत्य सिद्ध होता है। यह

१. निम्नांकित प क्तियों से यह स्पष्ट हो जाता है:

'सियहि निभोक तकेत धन कैसे। चितन गरुड लघु ब्यालहि जैसे।
देखी निपुल विकल वैदेशी। निमित्र निहात कलप सम तेही।।
तृषित बारि निनु जो तनु त्यागा। मुपँ करे का सुधा तड़ागा॥
का वर्षा सन कृशी सुखाने। समय चुके पुनि का पछिताने॥
अस जिय जानि जानकी देखी। प्रमुपुलके लखि पीनि विसेखी॥
लेत चढ़ावन खेंचत गाउँ। काहु न लखा देख सन ठाड़े॥'
'मानस'. बाल० २६३. ८, २६४. १-४, ७।

२. बनगमन के अवसर पर राम-सीता-सम्वाद के प्रसंग में सीता की विनय के लिए देखिर .—

<sup>&#</sup>x27;मानस' अयो० ६४-६७, 'गीता०' अयो० पद ६-८। सीता की भावनाओं के लिए सुमत्र से कहे गए उनके वचन भी विचारणीय हैं देखिए 'मानस', अयो० ६६ ८-६८ २।

प्रेम जंगल में भी मंगल का विधान करता और इससे वनवासी जीवन कैसा सुखद हो जाता है, यहाँ प्रत्यक्ष हैं:—

> ''रामु लघन सीता सहित सोहत परन निकेत। जिमि वासव बस अमरपुर सची जयंत समेते।।''

इस जीवन में भी पट-परिवर्तन होता है। जूर्पणखा के अशुभ आगमन हें यह सुख-शाति विखर जाती है और प्रेम की शीतलता विरह के संताप से दक्ष हो उठती है। एक ओर—

"हा जगदेक वीर रघुराया। केहि अपराध बिसारेहु दाया ।।" की करण पुकार सुनाई पड़ने लगती है तो दूसरी ओर—

"हा गुन खानि जानकी सीता। रूप सील व्रत नेम पुनीता ।।" का करण क्रन्दन।

इस करुण क्रन्दन में आवृत पत्नी के प्रति राम के कर्तव्य की दृढ़ निष्ठा जटायु के समक्ष उनके मुख से प्रकट ही जाती है:——

> "सीता हरन तात जिन कहेहु पिता सन जाह। जो मै राम त कुल सिहत कहिहि दसानन आई।।"

जौ मै राम त कुल सहित कहिहि दसानन आई ।।'' सीता के करण दिलाप के मूल में सतीत्व का वह बल और ओज छिपा

हुआ है जो भारतीय नारी के गर्व और गौरव का विषय है और जिसके बल पर

वह अग्नि की लपटो का भी प्रेम से आलिगन करती रही है। चित्र-लिखित किप देखकर डरनेवाली सुकुमारी वन के एकान्त में छद्मवेशी यदी को राक्षसराज के परम भयकर रूप में परिवर्तित होते देख क्षण भर के लिए भय-भीत होती है। परन्त दूसरे ही क्षण सतीत्व का दर्प सजग होकर रावण को

र. बनवास के जीवन की मनोहर भाँकी चित्रकूट-निवास में है:—
देखिए 'मानस', अयो॰ १३८-१४१, 'गीना॰' अयो॰ ४६-४८।
पंचनःी में इसकी एक मलक मात्र है:—
'एक बार चुनि जुसुम सुहाए। निज कर भूषन राम बनाए॥
सीतिह पहिराए प्रश्न सादर। बैठे फिल्कि सिला पर सुन्दर॥"
'मानस' अरख्य १. ३, ४।
र. वहीं, अयो॰ १४१।

श. वहीं अरख्य १२. १।

ऐसा ललकारता है कि त्रैलोक्यविजयो मन-हो-मन लिजत हो उसके प्रति श्रद्धावनत हो जाता है। पतित्रता के प्रेम की पापाण तुल्य कठोरता यहाँ दर्शनीय है:---

कह सीता सुनु जती गुसाई। बोलेहु बचन दुष्ट की नाई॥ तब रावन निज रूप देखावा। भई सभय जब नामु सुनावा॥ कह सीता घरि धीरजु गाढा। आइ गएउ प्रमु रहु खल ठाढा॥ जिमि हर बधृहि छुद्र सम चाहा। भएसि काल वस निसिचर नाहा॥ सुनत वचन दससीस लजाना। मनमहुँ चरन वंदि सुख माना॥

"नाना विधि कहि कथा सुहाई। राजनीति भय प्रीति देखाई॥

चला गगन पथ आतुर भय रथ हाँ कि न जाडे ।।''
आगे चलकर, अशोक-बाटिका में विन्दिनी सीता से रावण का प्रस्ताव

आग चलकर, अशोक-बाटिका म वान्दना साता स रावण का प्रस्तीय होता है:— "कह रावन सुनु सुमृखि सयानी । मंदोदरी आदि सब रानी ॥

क्रोधवत तब रावन छीन्हेसि स्थ

तव अनुचरी करो पन मोरा। एक बार विलोकु मम औरा ॥" सतीशिरोमणि पवित्र पति-प्रेम के बल पर त्रैलोक्यविजयी से तिनके की

भोट लेकर, होहा लेने के लिए तत्पर है। तीखे शब्दों में मर्मान्तक चोट करने बाली वाणी ही उनका बस्त्र है। जानकी का उत्तर है:— 'सुनु दसमुख खद्योत प्रकासा। कबहुँ कि नलिनी करइ विकासा।

अस मन समुझ कहित जानको। खल सुधि नहि रघुवीर बान की।।
सठ सूने हिर आनेहि मोही। अधम निलज्ज लाज नहिं तोही ।।"
अभिमान-आहत रावण का क्रोध भडक उठता है। मदांव दशानन प्राणो
को ही सर्वाधिक प्रियाक्किसमझ कर तलवार खीचते हुए प्राण लेने के लिए उद्यत

को ही सर्वाधिक प्रिय हैंसमझ कर तलवार खीचते हुए प्राण लेने के लिए उदार हो कर कहता है:—

''सीना तैं मम कृत अपमाना। कटिहौं तब सिर कठिन कृपाना॥ नाहि त सपिद मान मम वानी। सुमुखि होत न त जीवन हानी॥"

१. 'मानस', अरख्य० २१. ११-१६, २२ ।

२. वहीं, सुन्दर ८.४,४। ३. वहीं, ८७–१ु

४- वडी, ६-१,२ ।

## तुलसीदास की दृष्टि मे - नारी

१७६

प्राणाधिक प्रिय पति के वियोग में सती को प्राणों का क्या लोभ ? वियोग-ताप को शान्त करने के छिए तलवार भी शीतल लगने लगती हैं। अतः सीता का मार्मिक उत्तर हैं.—

"स्याम सरोज दाम सम सुन्दर। प्रभु भुज करि कर सम दसकंधर।। सो भुज कंठ कि तव असि घोरा। सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा॥ चन्द्रहास हरु मम परितापं। रघुबर बिरह अनल सजातं॥ सीतल निसित बहसि बर धारा। कह सीता हरु मम दुख भारा।।

विविक्ती बसुर की उठी हुई भुजा को टूमरी सती की किक्त रोक लेती है। मन्दोदरी की नीति काम करती है। रावण चला जाता है। प्रियतम के मिलन की तीव कामना अब तक प्राणो को रोके हुए थी पर आज प्रेम-पीडा असहा हो जाती है और उसके शमनार्थ चिता की चिता होने लगती है। त्रिजटा समझाती है कि रात्रि में अग्नि का मिलना कठिन है। विरहाग्नि से दग्ध हृदय, शरीर भस्म कर उस अग्नि को शान्त करने की आतुरता मे जैसे कातरता-पूर्वक अशोक से अग्नि की याचना करता और तारिकाओं मे उसे हुँ हता है, वह वियोग शृंगार का भी शृंगार है। सीता के 'सत्य सनेह' का प्रमाण मिल जाता है। जिनकी प्रेम पीडा से व्याकुल हो प्राण त्यागने की तत्परता हो रही थी उन्ही परम प्रियतम के प्रेम-सन्देश की वाहिका मिन-सुद्रिका याचना का उत्तर बनकर शोक को हर्ष में परिवर्तित करने अशोक से उतर आती है। इस मूक सन्देश-वाहिका के पीछे प्रभु के शीतल सन्देश का वाहक भी अवतरित हो जाता है। बस, अशोक-वाटिका के इस अवसर के दृश्य और इस सन्देश के अन्तर्गत महाकवि के वियोग श्टुंगार की सम्पूर्ण सरसता संपृटित हो गई है<sup>२</sup>। मेघदूत, हंसदूत और पवनदूत ने बहुत कुछ कहा है पर पवनपुत्र जो गुरु-गम्भीर सन्देश लेकर बाते हैं उसके बागे सभी दूतों के सन्देश हल्के पड जाते है। प्रेम का सर्वस्व--प्रभुका यह सन्देश जिन हृदयो को जोड़ रहा है उनके सिवा उसका अनुभव कोई अन्य नहीं कर सकता। इसमें प्रेम का वह परम रूप है जो आत्माका अभिन्न स्वरूप होने से मन और इन की अभिन्नता का कारण हो जाता है। इसी से उसे सुनते ही सीता का शरीर भी मन के साथ ही उनका नहीं रह जाता ---

१. 'मानस', बाल ६. ३-६।

र सम्पूर्व प्रसंग के लिए देखिए 'मानस' सुन्दर० ११ १७ १० २ ⊏

"प्रभु संदेस सुनत वैदेही। मगन प्रेम तन सुधि नहि तेही ।।" उस सदेश का साराश है --

''तत्त्व प्रेम कर मम अरु तोरा। जानत प्रिया एक मन मोरा।।

सो मनु रहत सदा तोहि पाही। जानुप्रीति रस एतनेहि माही ।।' हाँ, इतने में ही प्रभु से एक रूप करने वाला वह प्रीति रस समाया हुआ

है जिसे वही जान पाता है जिसको वे जना दें और जानकर उन्हों के स्वरूप को पा जाता है। भक्ति के सर्वस्व इस रामप्रेम की पराकाष्टा की रामा ही प्राप्त

कर सकी है और इसी से वे स्वय भक्तिस्वरूपा मानी गई है।

विधि का विचित्र विधान देखिए कि जिनकी दना विधेग में ऐसी अभिन्न रही वे ही सयोग मे पहुँचकर भिन्नता को प्राप्त हुईं। अयोध्या पहुँच जाने पर प्राणप्रिय स्वामी ने पतिवृता पत्नी का परित्याग कर दिया । प्रेम-सुधा से सिक्त सदेश भेजने वाले पति ने सतीशिरोमणि का परित्याग कैसे सहन

किया इसे तो उनका ही कठोर-कोमल हृदय जाने, पर संत का नवनीत-हृदय इस संतापदायक आख्यान की कठोर वेदना को सहन न कर सका और उसकी

वज्रलेखनी का भी साहस यहाँ आकर समाप्त हो गया। लोकद्रष्टा का हृदय नारी की इस दयनीय दशाकी साखी देने में असमर्थ सिद्ध हुआ। कवि के

नायक राम और पित राम का योग न हो पाया और इसीसे सीता का वियोग भी संभवन हो सका। इस प्रकार मंत तुलसी के 'मानस' में सीतानिर्वासन को स्थान निलना कठिन हो गया।

'रामायन सत कोटि अपारा' मे एक चरित तो ऐसा हो सकता था जिसमें

यह हृदय विदारक वियोग न हो। उसमें सन्निहित परमोत्कृष्ट त्याग की महत्ता सर्वमान्य होते हुए भी जिस 'मानस' की प्रतिष्ठा घर-घर और जन-जन के हृदय में करनी थी उसमें पत्नी की यह दशा विख्यात करना समाज-सुधारक तुलसी को इष्ट न था। जनसाघारण इसके अध्यात्म-पक्ष और आदर्श तक न पहुँच पाता। वह इसे इसी रूप में ग्रहण करता कि किसी भी अनुत्तरदायी

व्यक्ति के कुछ भी कह देने पर कोई भो पत्नी घर से निकाल दी जा सकती

१ 'मानस', सुन्दर०, १४ = । २. वही, १४ ६, ७ १

 <sup>&</sup>quot;वैरि वृंध निसिचर अधम तज्यो न भरे कलक। भूठे अब सिय परिहरी तुलसी साइँ ससंक ॥"

<sup>&#</sup>x27;बोझा॰', बोहा १६६।

है। इस भावना को आश्रय देने पर किलयुग की विषम सामाजिक स्थिति में किसी भी पत्नी के जीवन का सुख सुरक्षित नहीं रह सकता था। गोस्वामी जी को इस युग में कुछ और ही सीख देनी थी। अतः निष्कलक पत्नी के निष्कासन का आख्यान 'मानस' में प्रवेश न पा सका। वहाँ आदि से अंत तक 'सती सिरोमनि सिय गुन गाथा। सोइ गुन अमल अनूपम पाथा का रूपक ही चरितार्थ होता रहा। मानस-रूपक से भी कहा गया था:—

"राम सीय जस सिलल सुधा सम । उपमा बीचि विलास मनोरम<sup>3</sup>॥"

अस्नु, इस आख्यान को 'मानस' में अवस्थित करना 'राम सीय जस' के 'वीचिषिलास' को विकृत कर देना था।

निदान 'राम-चरित-मानस' की कथा में सीता-निर्वासन के प्रसंग का समावेश नहीं हुआ और सीता की अग्नि-परीक्षा को ही इस रूप में प्रस्तुत किया गया कि उसके अनन्तर लोकापवाद के लिए कोई अवकाश न रह पाए।

'वाल्मीकि-रामायण' में अग्नि-परीक्षा का प्रस्ता विस्तृत रूप मे हैं। 'मानस' के प्रसंग की तुलना में कुछ बातें यहाँ घ्यान देने योग्य हैं। राम विभीषण को आज्ञा देते हैं कि तुम सीता को आदर सहित ले आओ। सीता पूरे राजसी ढग से, अंगरक्षकों द्वारा घिरी हुई आती हैं। राम उन्हें पैदल आनेकों आज्ञा देते हैं। तदनन्तर उनके दर्शन प्राप्त करने से प्रफुलल-हृदय, अपने समक्ष खड़ी हुई जानकी से वे अत्यन्त कठोर बचनो में उनका दोष बतलाते हुए उन्हें स्वीकार करने की असमर्थना प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि तुम कहीं भी चली जाओ या भरत, लक्ष्मण, सुपीव अथवा विभीषण किसी के भी पास रहो। इस समय उनका रूप अत्यन्त रोषपूर्ण है। 'अध्यात्म रामायण' में भी इससे मिलता-जुलता ही वर्णन है। तुलसी दास के वे राम जो दो डग चलकर ही श्रमित हो जाने वाली जानकी को देख आँखों की अश्व-

र 'मानस' का कलियुग दर्शन द्रष्टन्य है : उसमें निम्तलिखित दशा का उल्लेख है:---''कुलवित निकारिंह नारि सती। गृह आविंह चेरि निवेरि गती॥''

२ 'मानस', बाल० ४६ ७।

३ वही. ४१.३।

४ 'वालमीकि रामायख', संपूर्णं प्रसंग युद्धकाड सर्गं, ११४-११६ ।

४ रामायस', बुदक्दिसम ११ ५० ३ २२

वर्षा नहीं रोक सकते थे भे भे इतने कठोर कैसे बन जाते ? हाँ उन्हें कुछ लोक-लीला रचनी थी और वह थी :—

"सीता प्रथम अनल महुँ राखी । प्रगट कीन्ह चह अंतरसाखी ॥ तेहि कारन करुनानिधि कहे कछुक दुर्बाद । सुनत जातुआनी सब लागीं करै बिषाद ॥"

वे दुर्वचन क्या थे इसे किव की लेखनी लिपिबद्ध न कर सकी। जो सीता

प्रभु के 'वचन वियोग' को न सँभाल सकने के कारण मूखित हो गई थीं उनके लिए मिलन के इस अवसर पर पुन. वियोग की आजा अधवा चरित्र-दोध सबंधी दुर्वचन सहना संभव नहीं हो सकता, यदि उनके द्वारा कोई अपराध इस अवसर पर न बन पड़ा होता। साथ ही, उपस्थित समाज को भी राम का जानकी पर अकारण क्रोध उनके कोमल स्नेही स्वभाव के अनुरूप नहीं जान पडता। अतः चरित्र-चित्रण में कुगल किन स्वाभादिकता तथा मर्यादा की रक्षा के विचार से इस प्रसंग में कुशलतापूर्वक कुछ परिवर्तन कर दिया है। ध

राम विभीषण को आज्ञा देते हैं कि सीता को सादर लिंबा लाओ। वे यह स्पष्ट रूप से नहीं कहते कि किस प्रकार प्रांगारादि करवा कर लाओ। वे जानते हैं कि विभीषण किस प्रकार अपने राज्यवभव के अनुरूप समादर सहित सीता को लाएँगे। वे जानते हैं कि अहिन उनके ध्यान में लीन रहने वाली वैदेही को मिलन की आतुरतामें इस समय अपनी देह की भी सुम न होगी और वे जिस प्रकार भी लाई जाएँगी, चली आएँगी। उन्हें सभी कार्य प्रभु के आदेशानुसार होता हुआ जान पड़ेगा। इस प्रकार राम अपनी लीला रच लेते हैं ग्रीर विभीषण सीता को लिंबाने लंका पहुँच जाते हैं।

सीता को समाचार मिलता है कि स्वामी का बुलावा आया है। उस वियोग का अंत समीप है जिसकी असहा वेदना में अग्नि भी प्रिय लग रही थी। इस आनन्दातिरेक में नेत्रों में छाया है केवल प्रियतम का रूप और हृदय मिलन-सुख को तरंगों में दोलायमान हो रहा है। प्रेम-मग्न वैदेही को देह की सुध

१ 'तिय की लखि प्रातुरता पिय की धाँखियाँ प्रति चारू चलीं जल च्ये'।। कविता० अपनी० ११।

२ 'मानस', लंका० १०८।

३ वही, अयो० ६७. १।

४ देखिए पीछे ५० 🖎, नाल्मीकि रामायख, युद्ध० ११५. १३-२४।

५ मानसः, लका १९७ ₹–{०६।

कहाँ ? उसकी साज-सँवार जो भी होती है उसका ध्यान ही उन्हें नहीं रहता। वे यह भूळ जाती है कि तापस-पति की पत्नी होने की भावना से मैं चित्रकृट मे एक रात्रि भी राजा जनक के डेरेमे निवास नहीं कर सकी थी। रावण के यहाँ भी इतने दिनों मैं 'क़सतनु सीस जटा एक बेनी' की दशा मे रही हूँ। पति अभी उस तापस-जीवन से मुक्त नहीं हुए है। इस स्थिति में, रावण के राज्य से सोलह श्रृंगार किए हुए, राजसी ठाट-बाट के साथ उनके पास जाना कहाँ तक उचित है? उनमें यह विचारने की शक्ति नहीं रह जाती कि मैं तापस की तपस्विनी पत्नीके रूप में नहीं, राजरानी पत्नी के रूप में उप-स्थित हो, समस्त वानर एव राक्षस समाज के सामान्य हृदयो में इस आज्ञका के छिए अवकाश उपस्थित कर दूँगी कि कहीं रावणके यहाँ मेरा यही रूप तो नहीं रहा ? त्रिकालदशीं अत्रि की अद्धींगनी महासती ने आज ही के लिए ती सोख दी थी। परन्तु प्रेम की पराधीनता मे आज 'प्रवोद्<sup>र</sup>' भी अपहृत हो गया और जानकी सोलह श्रुंगार किए हुए राम के समीप पहुँच गईं। दर्शन हए और करणानिधान के कठोर वचनों से होश ठिकाने आ गया। अपनी भूल अब समझ में आई और अग्नि-परीक्षा के लिए उद्यत हो गई। इसीलिए इस अवसर पर 'मानस' की वैदेही 'वाल्मोकि-रामायण' की जानकी की भाँति उद्भिन और बार्त हो राम को कड़ाई से उत्तर नही देने लगती <sup>3</sup>। वे शान्ति-पूर्वक लक्ष्मण से इतना ही कहती है .--

"लिख्निन होहु घरम के नेगी। पावक प्रगट करहु तुम बेगी।। "" उनकी वाणी 'बिरह बिबेक घरम निति' सानी है इसी से लक्ष्मण सजल नयन हो जाते है पर स्वामी का रुख देखकर आज्ञा-पालन में विलम्ब नहीं करते। सीता को दशा तो यह है:—

"पावक प्रबल देखि वैदेही। हृदय हरप नहि भय कछ तेही ॥"

१. 'मानस', सुन्दर्० ७ ६।

२. कहा गया है:-- 'बैरु प्रथ प्रेमहिं न प्रदोधू।' 'वही', अयो० २६२. ८।

व. वहाँ जानको राम से यहाँ तक कह देती है कि जैसे कोई निम्न श्रेणी का पुरुष निम्नकोटि की ही स्त्री से न कहने थोग्य वात भी कह डालता है उसी तरह आप भी मुम्मसे कह रहे हैं। सीता के लम्बे उत्तर के लिए देखिए 'वाल्मीकि रामायण', युद्ध०११६२-१६।

४. 'मानस', लंका० १०८.१।

प्र वेदी, रेक्ट हा

बौर वे यही कहकर अग्नि में प्रवेश करती हैं :---

"जौ मन बच क्रम मम उर माही। तिज रघुवीर आन गित नाही। तौ कृसानु सब के गित जाना। मोकहुँ होहु श्रीखंड समाना।।"

सती को दृढ़ विश्वास है कि जिस पायक में मैं पित की इच्छा से प्रवेश कर रही हूँ वह मेरे लिए निश्चय ही शीतल हो जाएगी। अपनी भूल का प्रायश्चित भी तो करना ही होगा। निदान:—

> "श्रीखंड सम पावक प्रवेमु कियो सुमिरि प्रभु मैथिली। जय कोसलेस महेस बंदित चरन रित अति निरमली।। प्रतिबिम्ब अरु लौकिक कलंक प्रचण्ड पावक महुँ जरे। प्रभु चरित काहु न लखे नभ मुर सिद्ध मुनि देखिह खरें।।"

प्रभु का यह चरित कोई न देख पाया कि वैदेहों को विषम मनोदशा में पहुँचाकर उनसे प्रमादवश अपराध करा लिया और सभी के समक्ष परीक्षा दिलवाकर सदीव के लिए निष्कलंक सिद्ध कर दिया। उनके आध्यात्मिक रूप का पता तो लक्ष्मण को भी नहीं था, फिर अन्य किसी को क्या लख पड़ता? इस प्रकार जब लौकिक कलंक लंका में ही मस्म हो गया तो अयोध्या में उसके जग उठने का अदकाश ही कहाँ रहा? समस्त देवगण, बानर और राक्षस समाज साक्षी हो रहे हैं कि मैथिली पवित्र हैं। यहाँ उपस्थित सुग्रीव, अंगद, विभी-षण और हनुमान जैसे भक्तों ने अयोध्या जाकर क्या राम के गुणगान के साथ जानकी की इस पवित्रता का भी गुणगान नहीं किया होगा? अतः इसके अन-स्तर राजा से प्राणाधिक प्रेम करने वाली 'मानस' की प्रजा राम में — तुल्सी के उन राम में जिनका चरित शकर भगवान ने 'शत कोटि रामायन' में से चुनकर प्रतिष्ठित किया था—कोई दोप नहीं देख सकती थी। अस्तु, लौकिक कलक के अगिन में समाप्त होने के साथ ही यह प्रकरण भी समाप्त समझा गया।

उत्तरकाड में 'दुइ सुन मुन्दर सीता जाएँ।' कहा गया है पर किस स्थान पर, यह नहीं बतलाया गया। अतः अभोध्या में हो इसका विधान माना जाएगा। 'मानस' का लक्ष्य है राम के स्वरूप का प्रतिपादन और लोक में आदर्श रामराज्य की स्थापना। वह 'राम राज बैठे त्रयलोका। हरसित

१. 'मानस', लका० १०५.७,५ ।

२. वही, १०८.६ श्रीर।

३ वही, इसर० २४ द ।

भए गए सब सोका'।।' के साथ समाप्त हो जाता है। उसके लिए उत्तर-रामचित के विस्तार की आवश्यकता नहीं समझी गई है। राम की प्रतिष्ठा अयोध्या के राज्यसिहासन पर क्या हुई उसके साथ हो जन-जन के हृदयासन पर भी हो गई। तुलसीदास का लक्ष्य पूरा हो गया और कथा-विस्तार की आवश्यकता नहीं रही। उन्होंने अपने काव्यकौशल से सिद्ध कर दिया कि उनके सर्वस्त्र और भगवान् शंकर के आराष्ट्य राम ने कभी अपनी पत्नी का परित्याग कर नारी के अनादर का आदर्श विश्व के समक्ष उपस्थित नहीं किया।

ठोक है, परन्तु 'कल्पभेद हरि चरित सुहाए। भाँति अनेक मुनीसन्ह गाए।।' के आधार पर किसी अन्य राम-चरित में यह घटना किन को अमान्य नहीं हैं। अतः सरस्वती के अन्य वरद पुत्रों द्वारा गाए हुए इस आख्यान को 'गीतावली' में कुछ स्थान मिल गया। किन का हृदय भी वहाँ खुल गया और प्रत्यक्ष दिखाई दे गया कि रामराज्य के गायक को राजा राम का यह कृत्य उनकी विवशता प्रतीत होता है, परन्तु पित राम का यह व्यवहार उसे नितात अनुचित जान पड़ता है और उसकी सारी सहानुभूति माता सीता के ही साथ है। राजा राम की विवशता का स्वरूप यह है:——

''वैरि बंधु निसिचर अधम तज्यो न भरे कलंक। झूठे अध सिय परिहरी तुलसी साइँ ससंक<sup>र</sup>॥''

'साई'—स्वामी सशक है कि सेवक प्रजा को किसी भी प्रकार का दोष उनमे दिखाई न दे जाए। तुलसीदास के नृपित का बादर्श प्रजाप्रेम ही है:—
''सोचिअ नृपित जो नीति न जाना। जेहि न प्रजा प्रिय प्रान समाना ।''

राम ने स्वयं अपने प्रजा-प्रेम को यथास्थान व्यक्त किया है ।

'वाल्मीकि रामायण' मे राम ने अग्नि से कहा है कि यदि मै जनकनंदिनी को परीक्षा न छेता तो लोग यही कहते कि राम बड़ा ही मूर्ख तथा कामी हैं।

१. 'मानस', उत्तर० १६७।

 <sup>&#</sup>x27;दोहा०', दोहा १६६।
 'मानस', इमयो० १७१.४।

४. "जद्यपि सब बैकुरुठ बखाना। बेद पुरान विदित नग जाना॥ अवश्रपुरी प्रिय सम निर्दे सोऊ। यह प्रसंग जानह कोड कोऊ॥

imes imes imes imes imes imes imes श्रित भिय मोहिं इहाँ के जासी। मस घामदा पुरी सुखरासी।।''

वही, उत्तर ह ३, ४ छ।

वे दरबार में मित्रो से सीता के अपवाद की बात सुनकर तीनों भाइयो की बही बुलवाकर उनसे जो कुछ करते हैं उसका सारांश यही है कि जानकी की शुद्ध समझते हुए भी उन्हें अपनी अपकीर्ति सहा नहीं है। वे यहाँ तक कह डालते हैं—

'अप्यहं जीवितं जह्यां युष्मान् वा पुरुपर्पं मा ।। अपवादभयाद् भीतः कि पुनर्जनकात्मजाम् न।'

भवभूति के राम की यशप्रियना पर सीता की सखी वासन्ती ने भी बडा ही शीखा व्याय किया है 3।

'गीतावली' में सोतापरित्याग के कारणों में अनकीर्ति का भय प्रधान नहीं है। वह 'अध्यात्म रामायण' के मेल में भी नहीं है, जहाँ देवताओं की प्रार्थना पर स्वयं सीता राम को परित्याग का स्मरण कराती हैं । 'गीतावली' में इसका रूप कुछ भिन्न हैं। वहाँ तो कुछ और हो परिस्थित हैं:—

> "संकट मुद्रुत को सोचन जानि जिय रघुराउ। सहस द्वादरा पचमत में कल्लक है अब बाउ॥ भोग पुनि पिनु-आयु को, सोउ किए वन बनाउ। परिहरे बिनु जानकी नहि और अनघ उपाउँ॥"

असमंजस यही है कि प्रभु का प्रेमपालक स्वभाव है और पिता की आयु के उपभोगार्थ प्रेम का पालन संभव नहीं हो सकता। किस प्रकार हित हो यही उल्लान है:—

"पालिबे असिवार-त्रत प्रभु प्रेम-पाल सुभाउ। होड हित केहि भाँति, नित सुविचार निह चित चाउ ॥" इस रहस्य को जानती हैं तो केवल जानकी, पर प्रेम की परिनित्ति कैसे तोडी जाए.—

रै. 'वालमीकि-रामायख', उत्तर ४४. २-२४।

२. वही, ४४. १३, १४।

 <sup>&#</sup>x27;भिय कठोर यशः किल ते प्रियं किमयशो ननु बोरनतः परम्।'

<sup>&#</sup>x27;उत्तर रामचरित' श्रंक ३.२७।

४. 'कथ्यातम-रामायख', उत्तर्० ४ ३५-४०।

भीना०, उत्तर्क २४।

गीया० उत्तर० २४

"अनुज सेवक सचिव है सब सुमित साधु सखाउ। जान कोउ न जानकी बिनु अगम अलख लखाउ।। राम जोगवत सीय-मनु प्रियं मनहि प्रान प्रियाउ। परम पावन प्रेम परमिति समुझि नुलसी गाउं।।"

'गीतावलों' में तुलसी ने इस प्रसग का गान क्यों किया इसका रहस्य यहाँ जात हो जाता है। राम सीता का परित्याग अपकीर्ति के भय से नही, पुत्र- धर्म पालन के हेतु कर रहें हैं। इसके लिए सीता के त्याग की कल्पना कर जो 'अलख' वेदना उनके हृदय में हो रही हैं उसे सीता के सिवा कोई नहीं लख्य पाता। यदि वे उनसे व्यक्त कर देते कि इस हेतु तुग्हें बन जाना है सो जानकी सहष् चली जाती पर उनसे कहे किस प्रकार ? एक बार पुत्रधर्म-पालन के निमित्त जो कष्ट उठाने पढ़े उनका अत अग्निपरीक्षा में हुआ। अब पुतः उसी की चर्चा सीता से कैसे करें ? अत. राम का सोच है:—

''प्रियतमा पतिदेवता जिहि उमा रमा सिहाहि । गुरुविनी सुकुमारि सिय तियमिन समुझि सकुचाहि ॥ मेरे ही सुख सुखी सुख अपनो सपनहूँ नाहि॥ गेहिनी गुन-गेहिनी गुन सुमिरि सोच सकाहि ।।''

'सोच' में पड़े ही है कि सयोग बन जाता है और परम संकोची पति इस अप्रिय प्रसग की असह्य कष्टप्रद चर्चा से बच जाते हैं। दैशवण होता यह है कि:—

''चरचा चरित सों चरची जानमित रघुराइ। दूत मुख सुनि लोक-धृनि घर घरिन बूझी आइ।। प्रिया निज अभिलाप रुचि कहि कहित सिय सकुचाइ। तोय तनय समेत तापस पूजिहौ बन जाइ।। जानि करनासिधु भावी-बिवस सकल सहाइ। धीर घरि रघुबीर भोरहि लिए लघन बोलाइ ।।''

इस 'चर्ची' को तुलसी ने प्रच्छन्त ही रखा है, अन्य रामायणकारों की भौति स्फुट और विशद नहीं। राम के कानों में भनक पड जाती है, पर न तो पत्नी को बतलाना ही धर्म समझते हैं और न संकोच त्याग सकते हैं। दैववश बात

१ 'गीता०', उत्तर० २४

र नहीं, द६

बन जाती है और सीता स्वयं ही वन जाने का अभिलाष व्यक्त करती है। इस, उनकी इच्छापूर्ति के हेनु उन्हे तुरन्त ही वन भेजना अवसरानुकूल समझ कर लक्ष्मण को आज्ञा दे दी जाती है.—

> ''तात तुरतिह साजि स्यंदन सीय लेहु चढाइ। बाल्मीकि मुनीस आश्रम आययहु पहुँचाई ॥"

द्रष्टव्य है कि तुलसीदास ने अन्य कथाकारों की आँति निर्ममता से सीता को बन में अकेले छोड आने का वृत्त नहीं रखा। किसों भी पत्नी की दुर्दशा उन्हें निश्चय ही इष्ट नहीं थी। बतः उनके लक्ष्मण वन में सीता को निराध्य करुण क्रदन करते हुए नहीं छोड़ आते। बल्कि उन्हें मुनि को सींप कर निमत मुख खड़े रह जाते हैं। तब:—

> "वाल्मीकि बिलोकि व्याकुल लखन गरत गलानि । सर्वविद वूझत न विधि की बामता पहिचानि ॥ जानि जिय अनुमानही सिय सहस विधि सनमानि । राम सदगुन धाम परिमिति भई कछुक मलानि ॥ दीनबन्धु दयालु देवर देखि अति अकुलानि । कहति बचन उदास तुलसीदास त्रिभुवन-रानि ॥"

महाकवि की एक अनूठी जैली है उनको मूक मावब्यंजना। पात्रों के मौन हारा ही कभे-कभी वे गहरे भावों की अभिव्यक्ति करते हैं।

"कोउ किछु कहइ न कोउ किछु पूँछा । प्रेम भरा मन निज गति छूँछा<sup>3</sup>।।"

में यह प्रत्यक्ष हो चुका है और बोल चुका है बहुत कुछ कैकेयो का मौन भी। सीता लक्ष्मण से बहुत कुछ कह रही है किन्तु राम के प्रति एकदम मौन हैं। अन्य ग्रन्थों की सीता की भाँति वे यहाँ राम के प्रति प्रणाम निवेदन अथवा सनके लिए कोई संदेश नहीं भेजती। उनके मौन से जो कुछ कहला दिया गया है उसका अनुमान कर हर सहृदय अपने ढंग से उसकी अनुभूति में रसमग्न होता रहेगा। कोई भी हृदयालु किव द्वारा इस भावना के गुप्त रखे जाने के

कारण का अनुमान कर स्वयं परख सकता है कि उसने नारी-हृदय की उस केदना को कितना पहचाना जिसे पहचान कर कवि ने मौन ही उचित समझा

१ 'गीताव', उत्तरक २७।

२ वही २⊏ ।

है। स्रखनलाल भी इस वेदना की अनुभूति कर, बड़े धर्मसंकट मे पड़े हुए मीन हो जाते हैं:—

> "इतिह सीय-सनेह-संकट उतिह राम रजाइ। मौन ही गहि चरन गवने सिख मुआसिष पाइ।।"

राम के लिए मूक संदेश वहन करने वाले 'त्रिभुवन रानि' के इन 'उदास' वचनो में नारी-हृदय को समस्त परवशता और उसके प्रति कवि की मूक-गंभीर संवेदना एक साथ मुखरित हो उठी हैं:---

> "तौलों बिल आपुही कीवो बिनय समुझि सुधारि। जौलों हों सिम्बिलेउँ वन ऋषि रीति बिस दिन चारि।। तापसी कहि कहा पठवित नृपन को मनुहारि। बहुरि तिहि बिधि आइ किहहै साधु कोउ हितकारि॥ लखनलाल कृपाल! निपटिह डारिबी न बिसारि। पालबी सब तापसनि ज्यों राजधरम बिचारिं॥"

जिन देवर ने तब अग्नि प्रकट की थी वही आज सर्वेदा के लिए त्यागने आए है। अत. उनसे यही कहना है कि हे कृपालु लखनलाल! इस समय प्रभु से क्या निवेदन करने का आदेश दूँ, समझ में नही आता। जब तक मैं यह नहीं सीख लेती कि तपस्विनियाँ राजा के पास किस प्रकार निवेदन भेजा करती है तब तक तुम्हीं अपनी ओर से समझ-सुवारकर कुछ कह देना। अब कोई राजरानी नहीं कि राजा के पास निवेदन भेजे, कोई पत्नी नहीं कि पित के पास संदेश भेजे। अब तो यहाँ है एक तपस्विनी और अवध में है चक्रवर्ती। अब इस नाते कभी कोई रमता साधु मंदेश ले जाएगा। लेकिन तब तक कृपालु लखनलाल! मुझे एकदम मत भूल जाना। पुराना नहीं, नया नाता तो है। तपस्वियों का पालन राज-धर्म है। उसी नाते सब तपस्वियों की भौति मेरा भी पालन करते रहना। हो सकता है कि कभी उसी धर्म की दुहाई देकर कोई परोपकारी साधु महाराज से किसी निर्दोण पित-परित्यक्ता सती के न्याय की

सीता ने किस तात्पर्य से क्या कहा होगा, कहा नही जा सकता, पर लोक-द्रष्टा ने जो कहा उसे सुनना हर पित का घर्म है। कोई भी सहदय समझ

फ़रियाद करने पहुँच जाए।

१ 'बोता०' उत्तर० ३०।

२ वडी २६

सकता है कि तुलसीदास के हृदय ने सीता के परित्याग में कितना न्याय अथवा अन्याय देखा। वास्तव में उनकी दशा भी लक्ष्मण जैसी ही थी:—

"इतिह सीय सनेह सकट उतिह राम रजाइ ै।।"

इस असमंजस में लक्ष्मण की भाँति ही मौन घारण कर लिया उनकी वाणीने और स्तब्ध हो गई उनकी लेखनी भी। क्रींच-बध का करण दृश्य देखने में असमर्थ कोमल कदिहृदय की वज्रलेखनी इस करण दृश्य का वित्रण मले ही कर सकी, परन्तु संतहृदय उसे अपने 'मानस' में अंकित करने का साहस नहीं कर सका।

बाल्मोंकि के आश्रम में सीता के हृदय पर क्या बीती उसका विस्तृत विश्ले-षण न कर किन से सकेतमात्र कर दिया है:—

'सूल राम सनेह को तुलसी न हिय तें जाइ<sup>र</sup>।।"

यह शूल भीतर-ही-भीतर चुमते हुए भी विरह-सतस हृदय मे पालित प्रेम मे निस्य नई प्रगादता लाता गया:

"प्रिय चरित सिय चित चितेरो लिखत नित हिस भीति ॥" और उस हृदय की दशा यही बनी रही .—

"दुखी सिय पिय-बिरह तुलसी, सुखी सुत-सुख पाइ। आँच पय उफनात मींचत सिलल ज्यो सकुचाइ ।"

बस यही तक यह प्रसंग उनके काव्य में स्थान पा सका। सीता के पृथ्वी-प्रवेश का वर्णन उनके लिए असंभव ही रहा।

यह भली भाँति स्पष्ट हो गया कि सीता-परित्याग कि का इध्ट नहीं है। जनकी दृष्टि मे पत्नी समाज में पूर्ण आदर और प्रतिष्ठा की अधिकारिणी है। "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः" बाले आदर्श के देश में गोस्वामी जो ने रावण अथवा बालि द्वारा की गई पत्नी की किंचित् उपेक्षा भी उचित नहीं समझी है। महादेवी सीता के रूप में उन्होंने पत्नी के उस दिव्य और भव्य आदर्श का चित्रण किया है जिसके कारण भारतवर्ष का मस्तक विश्व में सदैव

ऊँचा रहेगा।

१. 'मीता०', उत्तर० ३०।

२. वही, ३४!

३, वरी, ३५।

४ मही १६

अब ऐसी परित्यक्ता पत्नी पर विचार करना शेष रहा जो अपने प्रबस्त्र पाप के कारण पित द्वारा शापित होकर राम को कुपा से मुक्त हुई और पुनः पित द्वारा आनन्दपूर्वक अंगीकार कर ली गई । गौतम-पत्नी अहल्या का प्रसग तुलसीदास के प्रिय प्रसंगों में से हैं। उसके प्रति भगवान् की दयालुता की स्मृति से गद्गद हुए उनके हृदय का आनन्द उसमे समा नही पाता और कभी केवट की भोली उक्तियों, कभी व्हिषिपत्नियों की आनन्दिमिश्चित कल्पनाओं तो कभी प्रभु के गुणगान और किव की गहरी व्यंग्योक्तियों के रूप में छलकता रहता है।

अहल्या पापिनी थी, इसमें सदेह नहीं । इसी कारण उसे जाप मिला था।
तुलसीदास ने इसका सकेत ही नहीं, उल्लेख भी किया है कि अहल्या का शरीर
ही पत्थर का हो गया था। इसका आधार 'बाल्मीकि रामायण' अथवा
'अध्यातम रामायण' नहीं हैं। दोनों ही में अहल्या के शिला पर सूक्ष्म शरीर
से अवस्थित होकर हजारों वर्षों तक तपस्या करने और राम का अतिथिसत्कार कर शाप-मुक्त होने का उल्लेख हैं। 'मानस' में 'उपल देह धरि बीर' द्वारा संकेत किया गया है कि गौतम ने शाप दिया कि 'तू पत्थर हो जा' और भूपतिता अहल्या प्रस्तर की नारी-मूच्ति के रूप में वहीं पड़ी रह गई । अनेक शिलाओं से पूर्ण आश्रमों और बनों में किसी एक शिला को देखकर

१. झहल्या के प्रमदा रूप की चर्चा पहले हो चुकी है। यहाँ उसकी पुनरुक्ति न कर उसके इसी पद्म पर विचार किया जाता है।

२. 'मानस', अयो० ६६,३-१२, 'क्वनिता०', अयो० ६-१० ।

<sup>₹. &#</sup>x27;गीता०', वाल० ५६।

४. 'मानस', उत्तर० १२, १३, 'विनय०', वद १००, १०६, १४२, १६६, १८१, 'दोहा०', दोहा १७४, १७४।

प्र. 'कविताo', अयोo २८।

६. इसका विस्तृत उल्लेख पीचे हो चुका है, देखिये १८ ४४।

७. इसका त्राधार संभवतः 'रघुवंश' तथा 'पबापुराख' है। 'रघुवंश' में 'शिलामयी गौतमवधू' का रामपद-रज से पुनः शारीर धारण करने का उल्लेख है (११,२३,३४) 'पद्मपुराख' में गौतम ने शाप दिया है 'शिलामन' भौर उस पर बायु के 'हालने का वक्त है

उसके संबंध में प्रश्न पूछने का कोई प्रसंग ही नथा, जब तक उस शिला मे कोई विशेषता प्रत्यक्ष न दिखती हो। गौतम-नारी के पाषाण शरीर प्राप्त करने का उल्लेख 'गीतावली' में एवं अन्यत्र भी है। वहाँ इस परिवर्तन के प्रयोजन का भी बोध हो जाता है। 'गीतावली' का पद है -

> ''राम पद पदूम पराग भरी। ऋषि तिय तुरत त्यागि पाहन तन छिबमय देह धरी। तुलसिदास अस केहि आरत की आरति प्रभ न हरी ।।"

यह छिबिमय देह 'तपपुंज' भी यी । उसने अपना परम सुरदर एवं

तपतेजयुक्त ऋषिपत्नी का रूप पुन प्राप्त कर लिया। चमत्कार यह कि पूर्वरूप ही नही, पूर्वपद भी प्राप्त किया। तुलकीदास बारम्बार यह बतला देना चाहते है कि देखो, प्रभु ने ऐसी पापिनी को तार कर उसे मुक्ति ही नही दी, प्रत्युत्त उसके पति के पास भेज दिया । उसके पति, वर्म-प्रवर्तक महर्षिने भी विवश होकर नही, ऐसे उछाह से उसे अपनाया मानो उनका गौना आया हो र । गौतम के उस उछाह की उमंग से किव के हृदय में आनंद की जो धार उमडी वह अपने प्रवाह में विन्ध्य के अनेक पत्नी-विहीन तपोन्नतधारी तपस्वियों की उठी हुई उमग को भी समेटती चली गई। तुलसीदास की इस भाव-धारा में भी अव-गाहन करें:---

"विन्ध्य के वासी उदासी तपोवतधारी महा बिनु नारि दूखारे। गौतम तीय तरी, तुलसी, सो कथा सुनि में मुनि वृंद सुखारे।। ह्वै है सिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कर्ज तिहारे। कीन्ही भली रघुनायक जू करुना करि काननु को पगु धारे ।।"

और इसकी गहराई में पैठकर किव की गभीरता को परखें। यह कोरा विनोद नही, परिहास की ओट में नारी के उत्थान का प्रयत्न है। यहाँ भगवान की उस

१ 'बिनय०' पद १००, १०६, १५२, १६६, 'कविता०', अयो० ८, ६, 'दोहा' १७४, १७४।

२ 'गीता०', बाल० ५५।

३ 'मानस', बाल० २१४'१।

४ "तुलसी जिनको धूरि परसि श्रहल्या तरी। गौनम सिधारे गृह गौनो सो लिवाह कै॥" 'क्बिता॰', भयो॰ ६।

६ वडी, समी० २८।

अकारण कृपा के दर्शन होते हैं जिसके बल पर पथ अष्ट नारी भी पवित्र होकर समाज में पुन: प्रतिष्ठा की अधिकारिणी बन सकती है।

समाज म पुन- त्राप्त ।

राम-चरित का यह आख्यान तत्कालीन हिन्दू समाज की आँख खोलने के राम-चरित का यह आख्यान तत्कालीन हिन्दू समाज की आँख खोलने के लिए बड़े काम का था और इसीलिए भावुक किन द्वारा बार-बार बड़े मधुर और हृदयग्राही रूप में उसके सामने प्रस्तुत किया गया। उसके समक्ष यह एक अौर हृदयग्राहो रूप में उसके सामने प्रस्तुत किया गया। उसके समक्ष यह एक उदाहरण था और स्वयं पिवत्र एवं निर्दोण होते हुए भी अत्याचारियो द्वारा अपहृत हिन्दू-ललनाओं के उद्धार का यह अपूर्व मार्ग-प्रदर्शन था।

यह कथन बहुतों को खटक सकता है और हिन्दू-धर्म के ऐसे उन्नायक, धर्मात्मा को ऐसी विचारधारा का पोषक मानने में वे आपित्त कर सकते हैं। परन्तु इसे कोरा तर्क और अनिधकार चेष्टा समझना उचित नहीं। इस प्रसंग के अन्त मे सुलसीदास अपने मन को जो सीख दे रहे हैं, वह सावधानों से सुनने योग्य हैं:——

"अस प्रभु दीनबंधु हरि कारन रहित दयाल । तुलसिदास सठ तेहि भजु छाड़ि कपट जंजाल ।।''

'अस प्रभु दीनवंधु हरि' में ही उनकी उदार दृष्टि का मर्म छिपा हुआ है।
यह 'कारण रहित दयाल' का ही कार्य था कि उन्होंने ऐसी नारी का उद्धार
किया जिसका उद्धार मानव-समाज में कोई नहीं कर सकता था। पथभ्रष्ट
पित-पिरत्यक्ता की चिता मला समाज में किसे होती? परन्तु जब राम ने
उसको अपनाया तब पित ने मी आनदिविभोर हो उसे अपना लिया। अतराम का सेवक अपने मन को सजग कर रहा है— गरे शठ मन! अब तो
अपनी कपट वृत्ति का त्याग कर। दुष्टता छोड, निष्कपट होकर देख राम
क्या कर रहे है! जैमी नारी को प्रभु अपना रहे हैं क्या तू उसे निरादर की
हिष्ट से देखेगा? नहीं, अब अपनी संकीर्णता त्याग और उसी लोक-पावन के
आदर्श का अनुकरण कर। इस नारी के प्रति प्रभु की भावना कितने सम्मान
की है और उनके इस गुण पर न रीक्षने वाले को उनके मक्त ने किस दृष्टि से
देखा है उसे मनन करने की आवश्यकता है:—

"सुनि सीतापित सील सुभाउ । मोद न मन, तन पुलक, नयन जल सो नर खेहर खाउ ॥ × × ×

सिला साप-संताप-विगत भइ परसत पावन पाउ। द्ध सुगति सो न हेरि हरष हिय, चरन छुए पछिताउ ॥" जो भगवान् 'नारि अपावन' को प्रणाम न कर चरण से छूने पर पश्चात्ताप कर रहे हैं उनका भक्त भला ऐसी नारी को लात मार कर समाज से बहिष्कृत करने का विचार मन में कैसे ला सकता है ? तुलसीदास राम के सच्चे भक्त है । स्वेच्छा से इन्द्र को अपने रूप का उपमीग करने की अनुमति देने वाली अहल्या को राम ने जब यह सद्यति प्रदान की, तब जो सती-लाघ्वी बरबस धर्मच्युत की जाती है उसके प्रति उनके अनन्य भक्त की सहानुभूति हो तो इसमें बारचर्य ही क्या ? आग्च्यं तो तब होता जब राम-भक्त कि उनके इस अनुपम कृत्य की उपेक्षा कर इस आख्यान को चलता कर देता । 'मानस' में अत्यन्त कौ शल पूर्वक प्रस्तुत किए गए इस प्रयंग का किचिन् मनन करने पर ही किब की भावना की पकड़ हो सकती है और उनके अन्य ग्रंथों में उपलब्ध इस प्रसंग से सम्बद्ध उक्तियों से उसकी पुष्टि हो जाती है। 'मानस' में इस आख्यान का समावेश अनिवार्य था परन्तु मुक्तक काव्य-ग्रंथों में इसका उल्लेख किव के बिशेष लक्ष्य का ही परिणाम है। इसमें उसकी समाज-सुधार की चारणा प्रत्यक्ष है।

कुटुम्ब में पुत्रों की स्थिति भी विचारणीय है। गिरजा और जानकी के जीवन में इसका परिचय दिया गया है। माता-पुत्री के स्नेह का उल्लेख पहले हो चुका है। पिता के स्नेह की झलक हिमाचल और जनक के स्नेह में मिलती है। माता-पिता की पुत्री के सुख-सौभाग्य की आकाक्षा की पूर्ति उसके विवाह के समय होती है। उस समय उसके लिए वे क्या नहीं करते और उसे सब कुछ देते हुए भी उनका मन तृप्त नहीं होता। उसकी बिदा के समय पिता-माता, स्वजन-सबंधी, घरेलू पशु-पक्षी तक किस वेदना से आई हो उठते हैं और कन्या का हृदय भी किस व्यथा से व्याकुल हो उठता है, सभी का सम्यक् चित्रण जानकी एवं गिरिजा के विवाह के प्रसगों में प्राप्त होता है। पुत्र से केवल एक कुटुम्ब की प्रतिष्ठा बढ़ती है पर पुत्री दोनो कुलो का नाम उजागर करती है। उसकी कीर्ति से पिता का हृदय किस गर्वमिक्षित आनन्द का अनुभव करता है इसे चित्रकृट में जनक जी के मुख से ही सुनना उचित हैं।

१. "पुति पवित्र किए कुल दोक । सुजस पवल जम कह संव कोक ॥ जिति सुरसंदि कीरितसंदि तोरी । गतनु कीन्द्र विधि अंड करोरी ॥ गंग अविन अला सीचि बढेरे । येहि वित्ये साह समाज घनेरे ॥" मानस्र, अनो अक्टर ।

गोस्वामी जी के विचार में समाज के अन्तर्गत माता, पतनी, और प्त्री का क्या रूप होता है और वे किस सम्मान की अधिकारिणो है, यह विदित हो गया। कौटुम्बिक सम्बन्ध के अतिरिक्त विभिन्न वर्गों के रूप में भी नारो-समाजका दिग्दर्शन होता रहता है। इसमें उनको विशेष स्थिति, क्रिया-कलाप और स्वभावगत तथा जातिगत भेदों का भी बोध होता चलता है। 'विष्रवध कुल मान्य जठेरी के द्वारा हम विष्ठ-वधुओं से परिचित होते है। वे अपना कर्तव्य समझ कैकेयी को नाना प्रकार से समझाती है । अयोध्या से चित्रकट पहुँचने पर राम-लक्ष्मण उनसे बड़े सम्मान के साथ मिलते हैं । इस प्रकार विप्र-वधुओं की समाज में विशेष प्रतिष्ठा के अधिकार का संकेत है। इनके साथ ऋषिपरती अरुन्यती भी सम्मानित है। ऋषिपरती महासती अनुसूया के जीवन की जो झाँकी मिलती है उससे जात होता है कि हमारे धर्म में ऋषि-पत्नी किस प्रकार पति के परमार्थ-साधन मे निरन्तर योग देती और अवसर आने पर समाज को नारी धर्म की शिक्षा भी दिया करती थी। ऋषिपतनी कैंसी भी हो, पूजनीय है यह राम के उनके प्रति किए गए व्यवहार से ही नही. उस पछतावे से भी ज्ञात होता है जो अहल्या को चरण से छुने पर उन्हे हुआ थाँ।

दूसरा वर्ग है राजत्य वर्ग की स्त्रियों का । इनकी शालीनता, मर्याश एवं व्यवहार राम-विवाह, रामवनगमन, चित्रकूट एवं राम-राज्यामिषेक के अवसर पर भली भौति परिलक्षित होते हैं।

इस वर्ग की सेवा में तत्पर दिखाई पडता है दासोवर्ग। अनेक दासियाँ राजकन्याओं के साथ जाती है और बराबर उनकी सेवा में रहती है। उनके प्रति स्वामिनी का कैसा सद्भाव और आत्मीयतापूर्ण व्यवहार होता है और कभी-कभी कोई घर फोड़ी दासी इससे कैसा अनुचित लाभ उठाकर घर में फूट डाल देती है इसका चित्रण अयोध्याकाण्ड में है। इस वर्ग का एक रूप 'राम स्रष्टा नहर्छूं में भी चमक उठता है। यहाँ तत्कालीन ग्रामीण सेविका-वर्ग की पूरी झाँको है। नाउन, बारिन, अहीरिन, मालिन, तँबोलिन आदि की भाव-भिगमा, एवं रंग-ढंग अलग-अलग और मनोरजक रूप में है। उसमे उनकी जातिगत तथा स्वभावगत विशेषताओं का सूत्र प्राप्त होता है।

१. 'मानस', भयो० ४८'३।

<sup>₹</sup> मरी, २४४ १२ ।

२. वही, ४५.३-५०। ४ 'विनव पद १००

प्रामीण-जीवन की इस झलक के साथ कुछ उल्लेख ग्रामनारियों का भी हो जाना चाहिए। पथिक राम के सम्पर्क में आने वाले ग्रामीण और वनवासी समाज के बीच वहाँ की नारियों का अनूठा रूप अकित है। ग्रामवधूटियों का प्रसंग भी किव के प्रिय प्रसंगों में से है। यहाँ ग्रामीण सादगी के साथ ग्रामनारियों के स्वभाव की जो मनमोहक मवुर झाँकी दिखलाई गई है और उनके प्रति राजकुमारों एवं राजकुमारी का जो सौहाई, छुपा और स्नेह दिखाए गए हैं वे आज भी हमारे ग्राम-उत्थान की दृष्टि स्वच्छ करने के लिए पर्यात है। मानवता की उस भूमि पर आर्थिक विषमता समाप्त हो जाती है। सीता के साथ उम बालाओं का वार्तालाप, युवती-हृदय की सरस और सहज वृत्तियों की सान्विक और मनोहारी ऑकियाँ मनावृत कर सहृदयों का मन मोह लेता है। कहा नहीं जा सकता कि इस चित्रण की सफलता के लिए तुलसीदास अपनी ससुराल के कितने ऋणी है।

सखीवर्ग भी एक विशेष वर्ग है। यह वर्ग सुख-दुख, उछाह और उमंग में तरह-तरह के रूप धारण करता है। पुष्पवादिका में किशोरावस्था की सहेलियों की मचुर छेडछाड, उनकी जानकी के राम-प्रेम में प्रसन्नता, उनके हित की चिन्ता और हितसाधन का प्रयत्न सभी हृदयहारी है। ये राजकुमारी की सहेलियाँ है। आगे चलकर बनयात्रा में प्रामीण सिखयों के समूह सीता को घेर लिया करते हैं। रामप्रिया के रूप पर मुख, उनसे परिचय बढाने और हिल-मिल जाने के हेतु आतुर इन गँवार कही जानेवालों युवितयों की चतुरतापूर्ण विनोद की बातें बड़ी लुभावनी हैं। उनकी जिज्ञासा है:—

''सीस जटा, उर बाहु बिसाल, बिलोचन लाल तिरीछी सी भौहें। तून सरासन बान घरे, तुलसी बन-मारग में सुठि सोहै।। सादर बारहि बार सुभाय चिते तुम त्यौ हमरो मन मोहै। पूछिति ग्रामबघू सिय सो 'कहौं साँवरे-से सिख रावरे को हैं।।"

'तुम्हारी ओर सादर दार-बार देखकर हमारा मन मोह रहें हैं' कहने में मर्यादा की रक्षा के माथ वड़ी मीठी चुटकी भी है। 'हमारी ओर देखकर मन मोहते हैं,' कहने में रस फीका हो जाता। सीता जान जाती हैं कि वे क्या चाहती है और थोड़ी देर की साथिन इन सिक्षयों का मन मंतुष्ठ कर देती है। वह इस प्रकार:—

१. 'कविवा०', 'क्रयो०'. २१।

"सुनि सुन्दर बैन सुघारस-साने, सयानी है जानकी जानी भली। तिरछे करि नैन दे सैन तिन्है समुझाइ कछू मुसुकाइ चली ।।"

इस अवसर के दृश्य की शोभा का निरीक्षण आगे चलकर होगा। यहाँ सिखयो के स्वभाव का इतना परिचय पर्याप्त है।

इनका भी साथ छूटना ही है। दीर्घकाल के अनन्तर फिर मिलती हैं सिखयाँ राजरानी सीता को। यहाँ का समाँ ही कुछ और है ---

"आली री । राघौ के रुचिर हिंडोलना झुलन जैए ।"

इस हिंडोलना झूलने के उत्साह और उमंग के दृष्य में दर्शक का हृदय भी दोलायमान हुए बिना नहीं रहता। इसके बाद आता है वसन्त का रग और सिखयों के साथ सीता भी होली के राग-रंग में रंग जाती हैं।

समय का चक्र ! इस राग-रग के स्थान पर पुन विषाद और वनवास ! पर सिखयौ यहाँ भी साथ देती है। इस विपक्ति मे वे माता, मौसी बहन और साम, सभी से वढकर सेवा करती है। पर अब वह आनन्द की तरंग कहाँ ?

पार्वती भी सखियों से ही अपने मन की बातें खोलती है और तपस्या में सिखर्यों बराबर उनकी सेवा में रहती है।

महारानी सुनयना का सखी से अपनी चिंता प्रकट करना और उनके हारा उसका समाधान रानी-महारानियों की सखियों का आभास करा देता है। 'श्रीकृष्णगीतावली' की गोपियों का सखीवर्ग कुछ दूसरे ही रंग में रँगा हुआ है। वहाँ उनका सखी-रूप प्रधान नहीं, कृष्ण-प्रेम का रग प्रधान है जिसका उल्लेख पहले हो चुका है।

इन सबसे अलग एक निराली सखी का भी निराले ढंग मे दर्शन होता है। वह सीता और राम की कृपाभाजन अवश्य है पर कौन है, किसकी संबंधी है और कहाँ से आई है, इसका पता नहीं। अतः इसकी खोज किसी अन्य अवसर के लिए छोड आगे बढ़कर एक भिन्न वर्ग के नारी-समाज का परिचय प्राप्त करना चाहिए।

१. 'कविनाव', अयोव ।

२. 'गीता०', उत्तर०, १८। ३, वही, २२।

४. 'भातु मौसी बहिन हूँ ते सास से अधिकाह । कर्राई तागस-नीय-तनया सीय-हित चित लाह ॥'' वही, ३४ ।

४. ''तुलसी रही है ठाटी पाइन गढी सी काढी,। न जानें कहाँ तें आई कौन की को ही॥'' वही, अयो० १६।

५ इस पर कठे मध्याव में विचार किया गया है

यह है राक्षसी वर्ग। इसमे नारी समाज के एक विशेष रूप का चित्रण है। इस समाज में मदोदरी ऐसी महिला के साथ रावण की अन्य रानियों, सामान्य राक्षसियों एवं सीता को डराने-घमकानेवाली दासियों का रूप सभी विलक्षण है। किसी निकृष्ट समाज की भी वयोवृद्धा में मातृत्व-मुलम सहानू-भूति और वात्सत्य का जो रूप हो सकता है, वह त्रिजटा में प्रत्यक्ष हो जाता है। 'कवितावली' के अतर्गत राक्षसियों का स्वरूप अग्विकांड की ज्वालाओं के प्रकाश में चमक उठता है। उनका स्वभाव और व्यवहार यहाँ खुलता-है। वे भाँति-भाँति से रावण, मेघनाद और अन्य राक्षसों की भर्सना करती, उन्हें विक्कारती और गालियाँ तक देने लगती है कि मना करने पर भी नहीं माने, बन्दर के मुँह लगे और अब सभी उसका दुष्परिणाम भोग रहे हैं। उनकी खींझ, चींख-पुकार, बौंखलाहट-बड़बड़ाहट और परेशानी देखते ही बनती है। राक्षसी वर्ग का यह चित्रण चलती भाषा में बड़ा स्वाभाविक है और यहाँ यह भी द्रष्टव्य है कि नुलसीदास ने नारी में पुरुष से अधिक समझदारी देखी हैं। राक्षसों की समझ में नहीं आया था कि बन्दर भी हानिकर हो सकता है।

विभिन्न सामाजिक उत्सवो एवं पारिवारिक शुभ कार्यों के अवसरो पर नारी-वर्ग का जो योग रहता है और उससे जो शोभा-वृद्धि होती है उसका परिचय राम-जन्म, राम-विवाह, राज्याभिषेक तथा चिव-पार्वती-विवाह के समय प्राप्त होता है। नारियों द्वारा गृहों की साजसज्जा, मंगल-कलश एवं आरती लेकर चलना, मंगलगान, पुष्पवर्षा आदि सभी का साभात्कार यथास्थान होता रहता है। ऐसे प्रसगों पर सुवासिनियों का बराबर उल्लेख है। प्रत्येक शुभ अवसर पर वे आगे रहती है और उन्हें बुलाकर वस्त्रादिक देकर उनका सम्मान भी किया जाता है। सुवासिनी अथवा सौभाग्यवती (सघवा) स्त्रियों का शुभ अवसरों पर सम्मान हमारे सामाजिक और धार्मिक कृत्यों में आज भी बना हुआ है।

सघवा के साथ विववा को भी देखते वर्ले। किलयुग-वर्णन में 'सीभागिनी विभूषन हीना। विघवनह के सिंगार नवीना' में कवि की अनुदारता देखना उचित नहीं है। जिस युग में विघवा के लिए सती हो जाना ही श्रेष्ठ और अनिवार्य तक समझक जाता था उसमें नुलसीदास ने इस प्रथा का खंडन नारी की विवशता को देसकर ही किया था

बरवस सती होने पर किस उपहासास्पद अवस्था मे पड़ना पड़ता है यहाँ प्रत्यक्ष है:---

> ''परमारथ पहिचानि मति लसित विषय लपटानि । निकसि चिता तें अधजरित मानहुँ सती परानि ॥"

इसीलिए उनका ऐसी सती से कहना था .-

"सीस उघारन किन कहेउ बरिज रहे सब लोग। घर ही सती कहावती सहती नाह बियोग<sup>र</sup>।।"

अतः विधवा का स्प्रंगार उन्हे भला नही जँचता । निष्ठ्र समाज ऐसी विधवा

को कही का नही रहने देता। हाँ, विधवा होने पर भी नारी के सभी अधिकार स्रक्षित रहना चाहिए, यह कौसल्या को राजनीति में जो स्थान दिया गया उससे

ज्ञात होता है। अनार्यों में मन्दोदरी और तारा की स्थिति भी पित के निधन के बाद सम्माननीय ही रहती है, इसका संकेत है। तुलसीदास से यह आशा करना

बद्धिसगत नही है कि वे सत्रहवी शताब्दी मे विधवा-विवाह का समर्थन करते। 'मानस' में लौकिक और अलौकिक का जो मेल है उसमे मानव के साथ

देववर्ग का अथवा अन्य लोक के प्राणियों का उल्लेख अवश्यम्भावी-सा हो गया है। विभिन्न प्रसंगो मे अप्सराओ और देववधुओ का उल्लेख बराबर होता

रहता है। राम-जन्म से लेकर राज्यारोहण तक सूख-दूख का प्रभाव इन पर भी पडता रहता है। वे विभिन्न अवसरो पर कभी राम के दर्शन के लिए विमानो में विचरण करती हुई, कभी कलगान करती और कभी पुष्पवर्षा

करती दिखाई देती है। विवाह के अवसर पर तो वे अपने को रोक नही

पाती और .---"सची सारदा रमा भवानी । जे सुरितय सुचि सहज सयानी ।। कपट नारि वर वेष बनाई। मिली सकल रनवासहि जाई ।।"

नाना प्रकार से इस जन्सव में उनका सहयोग मिलता है<sup>8</sup>। कपटवेश भारण करने से प्राप्त आनन्द की एक झलक यहाँ है .--

''लहकौरि गौरि सिखाव रामहि सीय सन सारद कहै । रिनवास् हास विलास रस बस जनम को फल कब लहें "॥"

१. 'दोहा०', दोहा २५३। २. वही, दोहा २५४।

**३**ंमानस<sup>र</sup>, बाल० ३९२.६ ४ वही. १२२६१२

**ध वहीं, रश्र र७, र**⊆

अपने गान और नृत्य से अप्सराएँ भी सभी गुभअवसरो पर योग देती रहती है। इनकी लीला आकाश-पथ अथवा विमानों में ही होती रहती है। इन्द्र की आज्ञा से वे कभी-कभी नीचे उतरकर समाधिस्थ योगियों की समाधि भग करने का यत्न भी करती है। नृत्य को तुलसीदास ने निकृष्ट दृष्टि से नहीं, कला और लीला के एक विशेष अग के रूप में देखा है। हाँ, समाज में उसका प्रचार उचित न समझने के कारण उन्होंने लौकिक नारिवृन्द के मध्य कभी उसकी झंकार नहीं गुँजने दी है।

गोस्वामी जी की दृष्टि में परनारी में आसिक पुरुष के विनाश का मुख्य कारण है। विभीषण द्वारा रावण को दी गई सम्मित में सुख, सुयश और कल्याण चाहनेवाले के लिए परस्वी में आसिक नितान्त त्याज्य कही गई हैं। इस क्षेत्र में विभीषण और मुर्गाव का कृत्य यद्यपि उनकी सामाजिक मर्यादा के प्रतिकूल नहीं था और वे राम के स्नेहमाजन भी थे, फिर भी तुलसी-दास उनको इस 'कुचालि' के कारण ही उन्हें जव-तब खरे शब्दों में याद किया करते हैं और इसके लिए अपने स्वामी को उलाहना देने से भी नहीं चूकते। उनके विचार से यह समाज का सबसे बड़ा कलंक और उसके उत्यान के मार्ग का सबसे बड़ा अवरोधक है। इसी से उन्होंने इसकी बरावर निदा की है। समाज के लिए उन्होंने इसे कितना अहितकर समझा है और भगवान् के प्रति भी इस भाव को वे दिव्य नहीं मान सके है, यह उनके निम्नाकित पद से भली भाँति प्रत्यक्ष हो जाता है। विचारणीय है कि यहाँ उन्होंने श्रीकृष्ण की उस अनोखी रीति का गुणगान किया है जिसके अनुसार वे अपने विरद के हेतु 'पुनीत' को त्याग पाँवर से प्रेम करते है। पद है :—

"ऐसी कौन प्रभु की रीति। विरद हेतु पुनीत परिहरि पॉवरिन पर प्रीति॥ गई मारन पूतना कुच कालकूट लगाइ। मातु की गति दई ताहि कृपालु जादवराइ॥ काम-मोहित गोपिकिन पर कृपा अतुलित कीन्ह। जगत-पिता विरिच जिनके चरन की रज लीन्है॥"

१. भानस', सुन्दर०, ३७ ४,६ । देखिए पीछे पृष्ठ ३३

२. 'कविता॰', उत्तर॰, ४, ६, १२२, 'दोद्दा॰', दोद्दा १४७, 'मानस', बास्न॰, ३३.६-८।

**६ बिनव दोडा**', २१४

गोपियों के माधुर्य-माव के प्रेम के प्रति तुल्सीदास की धारणा यहाँ स्पष्ट है। भगवान् कामभाव से घरणागत भक्तो पर भी अवस्य कृपा कर देते हैं परंतु इस भाव से उनकी उपासना तुलमीदास के विचार में श्रेष्ठ नहीं है। यह उक्त पद के अंतिम चरण से प्रत्यक्ष हो जाता है:—

> "कौन तिन्ह की कहै जिनके सुकृत अरु अघ दोउ ! प्रगट पातक रूप तुळसी सरन राख्यों सोउं ॥"

अर्थात् गोपियो का सुकृत—उनका कृष्ण प्रेम—भी प्रकट रूप में ( समाज मे ) पातक ( पर-पत्ति-प्रेम के रूप में ) ही समझा जाता है।

'श्रीकृष्ण गीतावली' में यद्यपि नारीवर्ग की प्रधानता है तथापि कृष्ण की रासलीला एवं संयोग म्युंगार का वह रूप वहाँ नहीं जो सूरदास के काव्य में हैं। वहाँ भक्तिभाव के कारण कृष्ण-चरित का थोड़ा-बहुत गान कर दिया गया है। सामाजिक आदर्शों की स्थापना के लिए किन को वहाँ कोई अवकाश नहीं देख पड़ा। यहाँ इतना कहना अप्रासंगिक न होगा कि महाभारत के किसी भी वृत्त का उल्लेख वहाँ नहीं है। परन्तु नारी की समाज में उचित प्रतिष्ठा के समर्थक तुलसीदास को नारी की मर्यादा-रक्षा के प्रसंग पर कुछ लिखे बिना संतीष नहीं हो सकता था। इसीलिए वहाँ द्वांपदी के मुख से सुनाई पड़ता है:—

"कहा भयो कपट जुवा जो हौ हारी । समर धीर महाबीर पाँच पति क्यों दैहें मोहि हौन उघारी ै॥"

इस प्रकार महाभारत के एक से एक महान् भक्तो का गुण-गान छोड़कर द्रौपदी की लज्जा-रप्ता-संबंधी दो पदो के गान के साथ इस रचना की समाप्ति की गई है।

गोस्वामी तुलसीदाम के नारी-चित्रण में एक लोकद्रष्टा के नारी-समाज के उत्थान का सफल प्रयास प्रत्यक्ष है। नारी-जीवन के सभी पक्षो का चित्रण करते हुए उसके मध्य ऊँचे से ऊँचे आदशों की प्रतिष्ठा उन्होंने की है। उन्होंने प्रसिद्ध आँग्ल किव शेक्सपियर की भाँति केवल चरित्राकन के लिए ही चरित्राकन नहीं किया और न तो आदि किव की भाँति भानव-जीवन के स्वाभाविक

१. इस प्रसग के दो पद हैं जो अत्यत मार्मिक हैं। देखिए 'श्रीवृक्त्या गी०' ६०,६१। र वही, ६१

大きない こうごうない 大学をかけるとう

रूप का विशद चित्रण ही उनका एकमात्र लक्ष्य रहा है। हाँ, आदि कवि तथा महाकवि कालिदास की भाँति भारतीय संस्कृति के चित्रण का प्रयत्न उनका भी है। परन्तु इसके साथ ही जीवन का अध्यात्मपक्ष एवं उसमे नैतिक आदर्शी का समावेग तुलसीदास के काव्य की विशेषता है। उन्होने मानवजीवन के बीच सीता-राम को इस प्रकार से अवतरित किया है कि उनकी दिव्य कान्ति से उसका कोना-कोना चमक उठे। अत उसमें समाविष्ट नारी-जीवन भी सीता-राम की दिन्य छाया से जगमगा उठा है। उसके सभी गुण-दोष उसमे प्रकाशित हो जाते है तथा दोष भी ऐसे आवरण में सामने आते है कि उनसे हानि होने की संभावना नही रहती। नारी के स्वभाव, आचरण एवं मध्य गुणों की जो छाप पाठक के हृदय-पटल पर अकित होती है वह उसके जीवन का प्रेरणा-स्रोत बन जाती है। मानसकार ने लौकिक में अलौकिक को इस कुशलता से उतारा है कि वह दिव्य होते हुए भी असभव अथवा अस्वाभाविक नही होने पाया । हाँ, कही-कही असाधारण अवश्य प्रतीत होता है । नारी-जीवन की समस्त दिव्यता और भव्यता, गरिमा और मधुरिमा, शालीनता और सुशीलता एवं क्रमति और 'करतव' सभी सिमट कर उनमे एक साथ प्रतिविम्बित हो उठे है। महाकवि की सफलता यही है कि नारी-जीवन का यह रूप अस्थायी नहीं शास्त्रत है और शास्त्रत जीवन की ओर ही गतिमान है। वह हमारे समक्ष नारीमात्र के कल्याण के प्रशस्तपथ के रूप में ही प्रस्तावित है।

## अध्याय 8

## नारी-सौन्दर्य

गोस्वामी तुलसीदास एक विरक्त संत थे। अतः उनके काव्य में लौकिक काव्यान्तर्गत नियोजित नारी-सौन्दर्य-वर्णन के विविध रूपो का अन्वेषण उचित नहीं है। किन्तु वे एक महाकवि भी थे। 'राम-चरित-मानस' में महाकाव्य के लक्षणों की पूर्ति सात्र नहीं, मानव-जीवन की छोटी-वडी, सरल और जिंदल, सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान का प्रयत्न भी है। तुलसीदास नव रस सिद्ध कि थे। उनके सरम काव्य में प्रृंगार रस के मामिक किन्तु मर्यादापूर्ण स्वरूप की उत्कृष्ट योजना है। इस क्षेत्र में नारी ही नहीं, नर का सौन्दर्य-वर्णन भी अनिवार्य-सा हो जाता है। महाकाव्य के नायक राम के अलौकिक सौन्दर्य का वर्णन सर्वत्र है और उसका प्रभाव त्रैलोक्यव्यापी है। मानव ही नहीं, राक्षस, पशु-पक्षी एव जीव-जन्तु सभी उससे प्रभावित हो जाते हैं। राम के अतिरिक्त पुरुषों में कहीं किसी का सौन्दर्य वर्णन है तो 'पार्वती-मंगल' में दूलह रूप में भगवान शंकर का। चारो भाइयों के बालरूप की शोभा 'मानस' के अतिरिक्त 'कवितावली' तथा 'गीतावली' में भी अंकित है।

पुरुपवर्ग में जहाँ यह स्थिति है, वही नारी-वर्ग में महाकाव्य की नायिका सीता के साथ पार्वती का भी रूप-वर्णन है। इनके अतिरिक्त ग्राम-वधुओं एवं अन्य नारी-समूहों की शोभा का चित्रण यथास्थान बरावर होता रहता है। 'मानस' के उत्तरकांड में राम के प्रत्यागमन के अवसर पर कहा गया है:—

"राका सिस रचुबर पुर सिंघु देखि हरवान । बढ़्यो कोलाहल करत जनु नारि तरग समान ।"

१ 'मानस', उत्तरः, ३।

इस अवसर पर अयोध्या में नारी तरंग की भाँति छहरा रही है। सच पृछिए तो इसी प्रकार 'मानस' में भी नारी आद्योगांत तरिगत हो रही है और उसकी शोभा उसमें सर्वत्र व्यास हैं। अन्य रचनाओं में भी अनेक प्रमगों में नारी का सौन्दर्य-वर्णन विविध रूपों में मिलता है। इसके अतिरिक्त कि के अप्रस्तुतिवधान में भी यत्र-तत्र नारी के सौन्दर्य की मनोहर झलक मन को आछुष्ट करती रहती है। नारी-सौन्दर्य का ऐसा व्यापक चित्रण देखकर प्रश्न हो सकता है कि क्या तुलसीदास भी बिहारी की भाँति सौन्दर्य-प्रेमी जीव हैं और नारी-सौदर्य-वर्णन भी उनका एक प्रिय विषय हैं? ऐसा कदापि नहीं है। बिहारी नारी के रूप पर पितृत्र मान से मुख हो, अपनी लेखनी से उसकी छित सजीव रूपमें उतारनेवाले कलाकार है। तुलसीदास कलाकार ही नही अनन्य राममक्त भी हैं और नारी में मातृशक्ति की उम गोभा का साक्षात्कार करते हैं जो उसके अंग-अंग में प्रस्कृदित हो उसे जीवन को प्रकाशित करनेवाली काति से देदीप्यमान कर रही हैं। माना जानकी और जगदम्बा पार्वती की अतु-लित शोभा के वर्णन का एक कारण यह भी है। सीता के लिए कहा गया है— "आदिसक्ति छितिनिध जग मूला ।"

और

"भृकुटि बिलास जासु जग होई। राम वाम दिसि सीता सोई ।।"
आदिशक्ति के रूप का प्रभाव घनुर्यज्ञ के अवसर पर द्रष्टव्य है—

"रंगभूमि जब सिय पगु धारी । देखि रूप मोहे नर नारी ॥" और है उनके नेत्रो की छिब भी दर्शनीय :--

"जहँ विलोकि मृग सावक नयनी । जनु तहँ बरिस कमल सित श्रेनी "" जिन नेत्रों के भुक्टिभग में सृष्टि को संचालित करने की क्षमता है उन्हीं

के दृष्टिनिक्षेप से इवेत कमलों की वर्षा-सी होती चलती है। सात्पर्य यह कि जगदम्बा की भीषण शक्ति-समन्वित मूर्ति परम मनोहर भी है। जब यही शक्ति संसार मे नारी रूप में प्रकट है तो उसकी पावन रूप-छटा के वर्णन से मुँह मोडना किसी भक्त के छिए कैसे संभव हो सकता है? तुलसीदास का संकेत यही है कि 'सीयराममय' जग के घट-घट में सीय-राम की जो छिंव

१ 'मानस', बाल०, १५२-२ ।

२ वही, १४२. ४।

३ वही, २५२. ४

४ वही २३६२।

व्याप्त है वही हर एक रमणी के रूप में प्रतिबिम्बित होकर नेत्रों के लिए वरदान स्वरूप झलक रही है। अत. नारी के रूप में उसी के दर्शन कर अपने नेत्र पित्र करों। उस सुन्दर, श्रुचि और वहीं अपने एक भ्रूमंग में तुम्हारा सर्वनांग भी कर सकती है। नारी में मातृशक्तिके दर्शन करों, उससे आशीर्वाद पाओगें। उसके रूप लोलुप बनकर उसे नष्ट करना चाहोंगे तो अपने समस्त सौन्दर्य-सहित तुम भी नष्ट हो जाओगे। सीता के रूप में वह अपने मृकुटि-विलास से जगत् की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार की क्षमता रखती है तो नारी के रूप में अपने मृकुटि-विलास से तुम्हारा जीवन-संसार नष्ट करने में भी समर्थ है। अत. उस दीपिश्ला से प्रकाश ग्रहण कर जड-चेतन की ग्रंथि खोलों। दीप-शलम मत बनो। नारी के रूप का यही महत्त्व है। इसी से दोपिशला के सदृश ज्योतिर्मय नारी-तन की कारिका चित्रण तुलसीदास ने अपनी लेखनी से किया है।

कहा जाता है कि कभी वे भी किसी दीपशिखा के शलभ वने थे। परन्तु जिस प्रकाण पर वे पतंग बन कर टूटे उसने उन्हें भरण नहीं, अमरत्व प्रदान किया। दृष्टि बदल गई। मारक ही तारक टन गया। 'तनु' की दीपशिखा ने 'सोहमस्मि' की दीपशिखा का बोध करा दिया और वास्तविकता को पहचान लिया। अत मनभाया भन्य सौन्दर्य जब दिन्यक्प में सम्मुख आया तो बराबर रमणीय 'तनु' की दीपशिखा के रूप की दिन्यना की झांकी दिखाला रहा। इस प्रकार नारी के रूप की दिन्य जोभा और उसके पुनीत प्रभाव का चित्रण उनके कान्य में बराबर होता रहा।

महाकि ने अन्य किवयों की भाँति नारी के रूप का शिख-नख अथवा नख-शिख वर्णन करते हुए अलंकारों की झड़ी नहीं लगाई है। महाकाव्य की नायिका सीता के सौन्दर्य का वर्णन पुष्पवाटिका एवं धनुर्यंत्र के अवसर पर विशेष रूप से किया गया है। पुष्पवाटिका को अपनी दिव्यकांति से प्रकाशित करते हुए राम के मन को लुभानेवाले जनकतन्त्रया के मनमोहक सौन्दर्य का विवरण किव ने अपनी कुशल लेखनी से थोड़े ही शब्दों में कर दिया है। 'कंकन

१. ''सोहमस्मि इति वृत्ति श्रखण्डा ,दीपसिखा सोइ परम प्रचण्डा ॥'' 'भानस', उत्तरः, ११७'१

र. "पूजन गौरि संखी लै भाई। करत प्रकास फिरह फुलवाई-॥"

किकिनि नुपुर धुनि' सुनते ही राम के मन मे आकर्षण उत्पन्न होता है और सीता की ओर दृष्टि डालते ही वे मत्रमुख-से रह जाते हैं-

"अस कहि फिर चितए तेहि ओरा। सिय मुख सिस भए नयन चकोरा।। भये विलोचन चारु अचंचल। मनहुँ संकुचि निमि तजे द्रगंचले ॥"

वाणी मूक है। कवि भी इतना ही कह कर रह जाता है-

''जनु बिरचि सब निज निपुनाई । बिरचि बिस्व कहेँ प्रगटि देखाई ॥ सुन्दरता कहुँ सुन्दर करई। छिबगृह दीपसिखा जनु बरई ै।।"

मुन्दरता को भी सुन्दरता प्रदान करनेवाली यह छवि भी दीपशिखा ही है जो अपनी दिव्य काति के प्रकाश से समस्त सौन्दर्य-जगत् की छिब को आलोकित कर देती है और नारी मात्र का सौन्दर्य भी उसी दिन्य कार्ति से आभा प्राप्त करने के कारण ही कातिमान दिखाई पडता है। कवि की नारी सौन्दर्य की भावना यहाँ भी स्पष्ट है।

उसी दिन संध्या-समय चन्द्रोदय का दृश्य देखते हुए रामचन्द्र गगन-चन्द्र से सीता के मुखबन्द्र की तुलना करने में लीन है-

''प्राची दिसि ससि उयेउ सुहावा। सिय मुख सरिस देखि सुख पावा।। बहुरि विचार कीन्ह मन माहीं।सीय वदन सम हिमकर नाही।।

जन्म सिन्धु पुनि बधु बिषु दिन मलीन सकलंकु। सिय मुख समता पाव किमि चन्द्र बापुरो रंकु।।

घटै बढ़ें बिरहिन दुखदाई । ग्रसै राहु निज संघिहि पाई ।।

कोक सोक प्रद पंकज दोही। औगुन वहुत चन्द्रमा तोही।। बैदेही मुख पटतर दीन्हें। होइ दोष बड़ अनुचित कीन्हें।।"

यह चन्द्र शीतल अवश्य है पर इसमे वह प्रसन्नता, आह्वाद और सुख

कहाँ जो अपने चतुर्दिक् सम्पर्क में आनेवालों को शीतलता के साथ सुख और शाति प्रदान करता रहे। यह तो बहुतों के लिए कष्टप्रद भी है, कलंकयुक्त है तथा इसे विष और वारुणी जैसी वस्तुओं से प्रेम है। अतः वैदेही के मुख से इसकी तुलना करना नितांत अनुचित है। 'होइ हानि बड अनुचित कीन्हें' यहाँ विचारणीय है। कवि-समाज चन्द्रमा से मुख की उपमा बराबर देता

१. 'मानस', बाल० २३४.३,४ t

२. बही, २३४ ६७७।

३ वहीं २४१ २४२ ३

आया है पर बाज उसमें हानि इसिलए दिखलाई पड़ रही है कि यहाँ केवल बाह्य रूप ही सौन्दर्य की कसौटी नहीं, रूपवान का गुण, शील, और प्रभाव भी उसका अनिवार्य अंग माना गया है। इससे रहित कोरा रूप-लावण्य अकल्याणकारी हो सकता है। अत. किव की दृष्टि में उसका कोई मूल्य नहीं।

इस प्रकार यहाँ व्यक्तिरक अलंकार की उत्कृष्ट योजना के द्वारा किन ने अपनी सौंदर्य-भावना भी स्पष्ट कर दी है। धनुर्यज्ञ के समय जानकी के रूप-वर्णन में इसे और भी स्पष्ट कर दिया गया है। जिलोक के समस्त शक्तिशाली राजा जिस राजकुमारी के परिणय की अभिलाघा से जनकपुर पधारे हैं उसके अलौकिक रूप का वर्णन करना सरल नही। जनक-निदनी यज्ञमंडप मे पदार्पण करती है और किन उनके सौन्दर्य-वर्णन में लीन होता है—

'सिय सोभा निहं जाइ बखानी। जगदिवका रूप गुन खानी।। उपमा सकल मोहि लघु लागी। प्राकृत नारि अंग अनुरागी।। सीय बरिन तेइ उपमा देई। कुकिन कहाइ अजस को लेई।। जो पटतिरअ तीय महँ सीया। जग अस जुनित कहाँ कमनीया।। गिरा मुखर तनु अर्घ भनानी। रित अति दुखित अतनुपित जानी।। विष बारुनी बघु प्रिय जेहो। कहिअ रमा सम किमि नैदेही।। जौ छिन मुघा पयोनिधि होई। परम रूप मय कच्छप सोई।। सोमा रजु मंदर सिंगारू। मथै पानि पंकज निज मारू।। एहि विधि उपजे लिच्छ जब सुन्दरता सुख मूल। तदिप सकोच समेत किन कहि सीय सम तुले।।''

कहने को किव ने इतना ही कहा कि सीता के रूप-योग्य उपमा के अभाव में उनके अप्रतिम सीन्दर्य का वर्णन संभव नहीं है। परन्तु उसने ऐसा वर्णन किया जिसका जोड़ विश्व-साहित्य में शायद ही कही मिले। किव का तर्क हैं कि संसार के उपमानों से वैदेही की छिव की समता नहीं की जा सकती। उनका प्रयोग तो लौकिक स्त्रियों के अंगों के लिए होता है। जगदिन्वका के रूपवर्णन में उनका प्रयोग करके कुकवि कहलाकर अपयश का भागी कीन बने? किव का तात्पर्य यही है कि अप्रस्तुत रूप, गुण एवं प्रभाव में, सदा प्रस्तुत से वढकर ही होना चाहिए। संसार के पदार्थ तो जगदम्बा के रूप के सामने टिक नहीं सकते, रही दिव्य देवियों के रूप से उनकी तुलना। यहाँ

र. 'मानस', बालव, २५१.१, २५२।

दूसरी आपित्त है। सभी में रूप दिव्य होते हुए भी गुणों की कमी है। सरस्वती वाचाल है तो पार्वती 'अर्धतनु' और रित सदा उदास रहती है। लक्ष्मी में स्वतः दोष नहीं पर उनके संबंधी है विष और वार्रणी। अत इन दोषों से मुक्त और स्वयं कामदेव द्वारा शोभा के रज्जु से श्रृंगार के मदराचल द्वारा शीर-सागर नहीं, छिब-सुधा-समुद्र का मंथन करने से जो लक्ष्मी अवतीर्ण होगी, वह भी सीता की तुलना के योग्य नहीं हो सकेगी। किव-समाज उसे भी संकोच से ही सीता के समान कह सकेगा। छिब, शोभा और श्रृंगार की खानि, 'सुन्दरता मुख मूल' वैदेही के सौन्दर्य का वर्णन वाणी द्वारा संभव ही नहीं है।

अस्तु, अंग-प्रत्यंग-वर्णन की अब आवश्यकता नही रही। शिख-मस्र वर्णन न होते हुए भी किव ने उसमे अधिक उत्कृष्ट रूप-वर्णन के साथ-साथ सौन्दर्य का रहस्य भी प्रकट कर दिया कि सच्चा सौन्दर्य वही है जो उत्कृष्ट शील और भव्य गुणों से युक्त होकर कल्याण का स्रोत बन सके।

लौकिक सौन्दर्य मे प्रयुक्त होनेवाले सभी उपमान तो सीता के प्रतिबिंब के भी सामने आने से डरते थे। 'महाबिरही अति कामो' के रूप में लिखत नरलीला करते हुए श्रीराम के द्वारा कि ने उनका भी उल्लेख इस कौशल से कर दिया है कि मर्यादा भी बनी रहे और उनका परिगणन भी हो जाए। विरही राम जानको के अनुपम सौन्दर्य का स्मरण करते हुए विलाप कर रहे हैं—

''खंजन सुक कपोत मृग मीना। मधुप निकर कोकिला प्रबीना।। कृद कली दाड़िम दामिनी। कमल सरद सिस अहि भामिनी।। बरुन पास मनोज धनु हंसा। गज केहिर निज सुनत प्रसंसा।। श्रीफल कनक कदिल हरषाहीं। नेकु न सक सकुच मन माही।। सुनु जानकी तोहि बिनु आजू। हरषे सकल पाइ जनु राजूं॥"

इस प्रकार लौकिक और अलौकिक दोनो रूपो की छिब किय द्वारा अकित है। नारी के अंगो की शोभा का गिना-गिनाकर वर्णन कही नहीं है। जहाँ कही किसी अंग का वर्णन है, वह अपनी कुछ न कुछ विशेषता लिए हुए हैं। सक्षेप में इनका भी पर्यवेक्षण कर लेना चाहिए।

सीता के मुखचन्द्र का वारम्बार वर्णन है। मुख मे सर्वोच्च स्थान है ललाट का। इसका वर्णन एक स्थल पर प्रकारान्तर से इस प्रकार किया गया है:—

१ 'मानस' अरवव० २१ रे०—रे४

''जो आपन चाहइ कल्याना। सुजसु सुमित सुभ गित सुख नाना।। सो पर नारि लिलार गोसाई। तजौ चौथि के चंद कि नाई ै॥''

यहाँ नारी का ललाट चौथ के चन्द्रमा के समान कहा गया है। दुइज के चन्द्रमा से इसकी समता बराबर की जाती है पर चौथ के चन्द्रमा के इस अप्रस्तुत में दोहरी व्यजना है। नारी का सुन्दर ललाट चतुर्थी के उस चन्द्रमा जैसा है, जो स्वयं तो निष्कलंक है परन्तु जिसके दर्शन से कलंक भी लग सकता है। चतुर्थी के इसी चन्द्र का दर्शन अनेक अवसरों पर गुभ होता है। चतुर्थी के बत में चन्द्र-दर्शन का बड़ा महत्त्व है। अस्तु, नारी का ललाट भी चतुर्थी के चन्द्र तुल्य है। सद्भावना से उसका दर्शन श्रेष्ठ परन्तु दूषित भावना से उसका अवलोकन कलंकदायी है। इस प्रकार यहाँ सौन्दर्य वर्णन के साथ उसे देखने की वृष्टि का भी सकते है।

ललाट के साथ ही शोभा होती है केशपाश की। दीपशिखा तुल्य नारी-शरीरकी काति पर लुब्ध मन इसमें जा अटकता है, इसे तुलसीदास ने विनय' के एक पद में व्यक्त किया है। नारी के रूप की आसक्ति पृष्ट का सहज स्वभाव है—

''ज्यो मुभाव प्रिय लागति नागरी नागर नवीन को<sup>र</sup> ॥''

इस आकर्षण में शरीर तो हो जाता है दीप-शिखा और उसका अंजन हो जाता है केशपाश।

"जानत हूँ हरि रूप चराचर मै हरि नयन न लावो। अंजन केस सिखा जुवती तहँ लोचन सलभ पठावों ।।"

इस से स्पष्ट है कि केश की शोभा का रूप कुछ विशेष है। नारी के सीन्दर्य-वर्णन में किश्यों ने केशपाश की शोभा का बराबर चित्रण किया है। तुलसीदास ने भी सीता के केशो की कालिमा का वर्णन किया है:—

> ''केस-मुकुत सिंख मरकत मिनमय होत । हाथ लेत पुनि मुकता करत उदोत ।''

१. 'मानस', सुन्दर०, ३७,४, ६।

२. 'विनय', पद २६६।

३. वही, पद १४२।

४ वरवै०१ है।

यहाँ आलंकारिक चमत्कार की दृष्टि प्रवान है। इस क्षेत्र में जायसी सबसे आगे निकल गए है। उनकी पिंचनी के केशों की कालिमा ऐसी है कि —

''बेनी छोरि झार जौ बारा । सरग पतार होइ अँघियारा े॥''

इसके आगे केवल मोती को श्यामल करनेवाली कालिमा कहाँ ठहर सकती

है ? हाँ, इतना अवस्य ज्ञात हो जाना है कि केशो के सौन्दर्य में प्रधानता है कािलमा की हो। केश काले होते हैं और है दीपशिक्षा में अंजन तृत्य। परन्तु उनका नारी की शोभा-वृद्धि में जो महत्त्व है और किव ने रामचिरत-गान करने वाले किवयों के मध्य केशों के अप्रस्तुत द्वारा अपने किवकर्म का जो विशेष स्थान निर्धारित किया है, दोनो की व्यजना एक साथ जिस कौशल से की गई है,

"प्रभु गुन गन भूषन वसन विसद बिसेस सुबेस । राम-सुकीरति-कामिनी तुलसी करतव केस ॥"

तात्पर्य यह कि राम की कीर्ति कामिनी है। उसका वेज विशेष स्वच्छ है। राम के गुण-गण ही उसके आभूषण और वस्त्र है। जिस प्रकार आभूषण सहज सौन्दर्यकी अभिवृद्धि करते है उसी प्रकार प्रभुके गुण-गण भी उनकी महिमा की वृद्धि करते है। बात यहाँ पते की है। मानसरूपक की निम्नांकित चौपाइयाँ ध्यान

मे रखकर इसपर विचार करना उचित होगा—

"रघुपति महिमा अगुन अबाधा । बरनब सोइ बर वारि अगाधा ॥"
और—

"राम सीय जस सिलल सुधा सम । उपमा बीचि बिलास मनोरम<sup>४</sup> ॥

'अगुन अवाधा' का वर्थ ग्रहण किया गया है—'राम के निर्गुण रूप की एकरस महिमा का वर्णन' ।

'मानस' का अगाध जल है रामके निर्मुण रूप का माहात्म्य और सीता-राम का यश उसका सलिल है। तात्पर्य यह कि निर्मुण और समुण दोनों रूपों का निरूपण एवं यशगान 'मानस' मे है।

वह अद्भुत है :---

१ संचित्र पदमानत, सं० श्यामसुन्दर दास और सत्यजीवन वर्मा, रननसेन खड १७४।

२ 'दोहा' १६२ ।

३ 'मानस', बाल० ४१ २ ।

४ वही, ४१.३ । 🎍

५ देखिए 'मानस पीयूष'।

अब इसी यश को कीर्ति-कामिनी के रूप में देखना चाहिए। कीर्ति है रामके दोनो रूपों की। नारी का सौन्दर्य भी दो रूपों में खिलता है। सहज सौन्दर्य और सजाया सँवारा हुआ सौन्दर्य। वस्त्राभूषणों से सहज-सौन्दर्य की वृद्धि अवश्य होती है परन्तु उनके बिना भी उसकी अपनी विशेषता रहती है। किस प्रकार उसकी सहज कान्ति आभूषण बिना और भी स्वच्छ रूप में प्रकट होकर नेत्रों को अधिक भाती है, यह राम के सौन्दर्य-वर्णन में स्पष्ट किया गया है—

"कागर-कीर ज्यों भूषन चोर सरीर लस्यो तिज नीर ज्यों काई ॥" आभूषणों की यह स्थिति बिहारी के यहाँ भी हैं। उन्होने नायिका के शरीर की स्वच्छ-कान्ति की रक्षा के लिए उसके महज सौन्दर्य की तुलना में उन्हें पायं-दाज तुन्य टहराया है । निष्कर्ष यह कि आभूषणों से शोभावृद्धि अवस्य होती हैं परन्तु उनके बिना सौन्दर्य अपने नैसर्गिक रूप में भी खिलता है।

अब देखना यह है कि राम को कीर्ति-कािमनी का क्या स्वरूप है और क्यों राम के गुण-गण उसके आभूषण कहे गये है ? प्रश्न है, क्या गुणों के बिना भी राम की कीर्ति की शोभा है ? प्रभू के गुण उनके सगुण रूप के अनिवार्य अंग अवस्थ हैं पर उनका जो रूप 'महेस मन मानस हंसा' है जो 'सगुन' के साथ 'अगृन' भी है, जिस 'अगृन अवाधा' की महिमा 'मानस' मे है, उसकी भी तो कीर्ति है 3। जो अनाम, अरूप, अज, अनािद और निगुण ब्रह्म भक्तो की पुकार पर विविध रूप घारण कर दौड़ा आता है, उसकी कीर्ति असीम है। अतः उसके साकार रूप के गुणोंका गान भी कीर्तिकािमनी की शोभा का वृद्धिकारक होगा। इस गुणगान के बिना भी उसका सौन्दर्ग अपूर्ण नहीं है क्योंकि वह पूर्ण में में पूर्ण निकाले जाने पर भी पूर्ण ही रहता है। उसका प्रत्येक रूप हर प्रकार से पूर्ण ही होगा।

१ कविना०, अयो०, २.१।

२ 'मानडु विश्वितन अञ्च्छ छवि स्वच्छ राखिवे काज। दुग-पग पोंछन को कियी मूचन पायंदाजः।'

<sup>&#</sup>x27;बिहारी-रत्नाबर०' दौदा ४१३

३ वेद 'नेति नेति' कह कर उसका गुणगान करते है। उसके सीन्दर्य का वर्णन सन्तौ के यहाँ खूर है जिसकी एक भलक साधक को वेसुषू कर उसे प्रेमोन्मत बनाए रहती है।

इस प्रकार कीर्ति-कामिनी के स्वरूप में गुण-ग्राम आमूषण तुल्य है और कविकर्म है वह केगपाश जो उसके सहज सौन्दर्य के साथ-साथ अलंकृत सौन्दर्य का भी वृद्धिकारक है। रामचरित को छेकर अनेक रामायणीं का निर्माण हुआ। सभी में राम का गुणगान है। राम के गुण ही सगुण की कीर्ति को अलंकृत कर रहे है। तुलसीदास द्वारा प्रणीत रामचरित मे भी राम के गुणो का वर्णन है। परन्तु उनके राम-चरित-गान में गुणगान के अतिरिक्त कुछ और भी है। पार्वती ने राम-कथा के अतिरिक्त कुछ और भी पूछा है। उन्होने राम-रहस्य, ज्ञान और भक्ति का भेद आदि और भी बहुत कुछ जानना चाहा है और सभी का उत्तर 'मानस' में है। इसके अतिरिक्त उस काव्य हारा किव ने अपना जीवन-सदेश भी दिया है। अत गुणगान रूपी अलंकारों के अतिरिक्त इतना और भी वहाँ वर्तमान है। समस्त शरीर की छिंब के रूप मे तरंगित होने वाला सहज लावण्य उसके किसी विशेष अंग मे ही स्थित नहीं रहता और आभूषणों से भिन्न भी होता है। उसी मॉति उपर्युक्त सामग्री ही वह सौन्दर्य है जो गुणगान रूपी अलंकारों से आवृत अपने सहज रूप में सर्वत्र विराजमान है। इसी में कवि का वह 'करतव' व्यक्त हुआ है जो केश बन कर उसकी शोभा बढा रहा है। निष्कर्ष यह कि राम की कीर्ति तुलसीदास के कविकर्म द्वारा उसी भाँति सुशोभित हुई है, जिस प्रकार केशों की कालिमा कामिनी की स्वच्छ काति को सुगोभित करती है। केगपाल आभूपण-रहित और आभूषण-सहित दोनों रूपो मे चार चाँद लगा देता है। तुलसीदास का कविकर्म भी राम के गुण-रहित और गुण-सहित दोनो रूपो का कीर्तिगान कर रहा है। केशपाश कालिमा युक्त होने पर भी शोभा का सिरमौर होता है। तूलसीदास की 'भनिति' 'भदेस' होने पर भी समस्त रामचरित काव्य की शोभा का सिरमौर है।

उक्त दोहे का अर्थ यह भी लगाया जाता है कि तुलसीदास ने भाषा मे राम का कीर्तिगान किया, अन अपनी करतूत (भाषा मे रामचरित कहना) को केश (अर्थात् काले कलकवत्) कहा है। हमारी धारणा इससे भिन्न है। कविकर्म के संबंध में उन्होंने कहा है:—

"कवि न होउँ नहि बच<mark>न प्रबीतृ । स</mark>कल कला सब विद्या हीनू ।।

कबित बिबेक एक नीहं मोरे। सत्य कहाँ लिखि कागद कोरे ॥"

र 'मानसं, शाल० रहद ११

उपर्युक्त कथन अथवा अन्यत्र कही गई इस प्रकार की उक्तियाँ किव की विनम्रता की द्योतक है और-—

"कहँ रघुपति के चरित अपारा। कहँ मित मोरि निरत संसारा।। जेहि मास्त गिरि मेरु उड़ाहो। कहहु तूल केहि लेखे माही ।।"

के अनुसार भगवान के अनत चरित के गान में अपनी असमर्थता दिखलाने के छक्ष्य से कहीं गई है। ध्यान देने की बात है कि किव खल-वन्दना के पश्चात् ही अपनी 'भाषा भनिति' की बात कहता है कि मेरा उपहास करने वाले भले ही चाहे जो कहें परन्तु मुझे उसकी चिन्ता नहीं क्योंकि:—

''खल परिहास होइ हित मोरा। काक कहिंह कलकंठ कठोरा।।

भाषा भनिति भोरि मति मोरी। हंसवे जोग हॅसे नहि खोरी ।।"

इतना कहकर तब वह दृढतापूर्वक, पूर्ण विश्वास से अपनी कविता का मूल्यांकन करता है :—

"भनिति विचित्र मुकवि कृत जोऊ । राम नाम विनु सोह न सोऊ ।।

× ×

जदिप कवित रस एकी नाही। नाम प्रताप प्रकट एहि माँहीं।।

× ×

भनिति भदेस बस्तु भल बरनी। राम कथा जग मंगल करनी।।

× × ×

प्रभु सुजस संगति भनिति भिल होइहि मुजन मन भावनी । भव अंग भूति मसान की सुमिरत मुहाविन पावनी। प्रिय लागहि अति सबिह मम भनिति राम जस सग। दारु दिचार कि करइ कोउ बिद्य मलय प्रसग<sup>3</sup>॥"

इतना ही नहीं, उसे शंकर की कृपा पर पूर्ण विश्वास है और उसके बल पर वह अपनी 'भाषा भनिति' के प्रभाव के गुणगान में यहाँ तक कह देता है :—

रे. 'मानस' बाल० १६' २०-११।

२. वही, बाल० १३'१-४।

इ. वही, गाल० १४'१०-१६। इस संबंध में तेरहर्वे होहे हे संत्रहर्वे होहे तक किया गया-कृति का निवेदन मनन करने बोरग है।

''भिनिति मोरि सिव क्रुपा बिभाती। सिस समाज मिलि मनहुँ सुराती॥ जे एहि कथहि सनेह समेता। कहिहहिं सुनहींह समुझि सचेता॥ होइहींह राम चरित अनुरागी। कलिमल रहित सुमंगल भागी॥ सपनेह साँचहु मोहि पर जौ हर गौरि पसाउ।

सपनहु साचहु माहि पर जो हर गीर पसाउ। तौ फुर होउ जो कहेर्ड सब भाषा भनिति प्रभाउँ॥"

अत. इममें शंका के लिए कोई स्थान नहीं कि किव अपनी 'भनिति भदेस' को राम के कीर्तिगान में किसी प्रकार भी किसी अन्य कविता से कम नहीं समझता। कारण, उसके मतानुसार उसका सर्वश्रेष्ठ गुण है:—

"एहि महें रघुपति नाम उदारा। अति पावन पुरान श्रुति सारा॥ मगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी ॥"

राम-नाम का विवेचन पहले हो चुका है । किव की किवता में राम नाम है इसका तात्पर्य यह है कि उसमें निर्मुण, सगुण और दशरथमुत राम के स्वरूप का निरूपण है। तुलसीदास को अपनी वाणी के इस रामनाम यश से अंकित होने का गर्व है, इसमें सन्देह नहीं। इस स्थिति में यह कहना उचित नहीं कि किव ने भाषा के कारण अपनी किवता को राम की कीर्ति में कलंकवत कहा है।

इस प्रकार राम की कीर्ति-कामिनी से तुलसीदास की किवता का संबंध

सौन्दर्य मे अनिवार्य है। एकाथ आभूषण अथवा एकाथ अंग के सुन्दर न होने से अधिक क्षति नहीं होती परन्तु यदि केशपाश न हुआ तो नारी का सारा सौन्दर्य ही नष्ट हो जाता है। कवियों ने इसके सहारे कम चमत्कार नही दिखलाए है। 'रत्नाकर' ने धनानन्द को अजभाषा रूपी कविता-कामिनी का केशपाश माना तो घनानन्द ने केशपाश को रूप-पानिप का सिवार , जिसका सहारा लेने ने रूप-पानिप की छवि-तरंगों में बहता हुआ मन उसीमें डूब जाता

है। इन रूपकों को दृष्टिगत रखते हुए हम कह सकते है कि तुलसीदास का

शात हो जाता और यह भी स्पष्ट हो जाता है कि केश की शोभा रमणी के

१. 'मानस', बाल० १६.६-२०।

२. वही , बाल० १४ १।

<sup>- &</sup>lt;del>25.... -5.2</del> --- -- --

३. देखिए पांचे पृष्ठ ११८-१२०।

४. 'धनानन्द कवित्तर : सं० पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, प्रथम संस्करण, पृष्ठ १६६, कवित्र १२७

'करतव' राम की कीर्ति-कामिनी का कमनीय केश-पाश अथवा रामगुणगान का सिरमौर है। वह इस अर्थ में कि काव्य और अघ्यात्म का जो अद्भृत मेल तुलसीदास के कृतित्व में हैं, उसका दर्शन अन्यत्र दुर्लभ है। अत इस अर्थ में तुलसीदास के 'करतव' को केश मानना असंगत नहीं। केशव की कीर्ति-कामिनी के केशों का महत्त्व किसी प्रकार भी कम क्यों औं का जाए? इस प्रकार तुलसीदास के इस विलक्षण दोहें में अपने कविकर्म की सच्ची आत्मशसा के साथ ही उनकी नागी-मौन्दर्य-दृष्टि का परिचय भी मिलता है।

केशपाण के परचात् नेत्रों की शोभा का अवलोकन करना उचित होगा। हप-सौन्दर्य में नेत्रों का विशेष महत्त्व है। किसी के व्यक्तित्व का प्रभाव बहुत कुछ उसके नेत्रों द्वारा ही पड़ता है। नेत्रों की महिमा अपार है और है सहज शोभा के साथ उनके प्रभाव के कारण ही। भावामिक्यिक की शक्ति नयनों में बाणों से कम नहीं है।

'गिरा नयन अनयन बिनु बानी' सत्य अवश्य है, परन्तु कभी-कभी मयनो कि भाषा वह कार्य करती है जो वाणी भी नहीं कर सकती। नेत्रों की सुन्दरता भी बीला करती और दूसरों को अपने वशीभूत कर लेती है। इनमें सभी प्रकार के भावों को व्यक्त करने की शक्ति है। पुष्पवाटिका प्रसंग में नयनों की इस सरस लीला की बड़ी मनोहारिणी झलक है। सीता का आगमन पुष्पवाटिका में होते ही उनके भावों का परिचय उनकी चितवन दे देती है.—

''चितवित चिकत चहूँ दिसि सीता। कहुँ गए नृप किसोर मन चिन्ता ॥''

इस चिकत चितवन का ताल्पर्य समझ कर ही .—

"लता ओट तब सिखन लखाये ।"

अब नेत्रों की भाव-भंगिमा बदल जाती और वे हृदय की दशा बतलाते चलते है .—

'देखि रूप लोचन ललचाने। हरषे जनु निज निधि पहिचाने। थके नयन रघुपति छिब देखे। पलकिन्हिह् परिहरी निमेखे॥ अधिक सनेह देह भइ भोरी। सरद सिसिह जनु चितव चकोरी॥ लोचन मग रामिह उर आनी। दीन्हे पलक कपाट सयानी ।।"

१. 'मानस', बाल० २३६,१।

र नहीं रहत् ४ ७

नेत्रों के मौन-व्यापार की भाषा ने भी एक दूसरे से बहुत कुछ कह दिया। इधर सीता ने प्रभु की छिब को हृदय में बन्दी बना लिया, उधर राम को भी उनके प्रेम का संकेत मिल गया और अनुभव हुआ कि सीता सुख, स्नेह, और शोभा की खानि है। इसीलिए—

"प्रभु जब जात जानकी जानी। सुख सनेह सोभा गुन खानी।। परम प्रेमनय मृदु मिस कीन्ही। चारु चित्त भीती लिखि लीन्ही।" लोचनों की भाषा की मौन पुकार को पक्के प्रेमी बनानन्द ने भी खूब परखा

है। उन्होने नाना प्रकार के भाव व्यक्त करने वाले नेत्रों का वावलापन अपनी विरहाकुल वाणी में अमर कर दिया है। बिहारी भी इसमें पीछे नहीं रहे। परन्तु जो गम्भीरता, मर्यादा और शील तुलसीदास के उक्त वर्णन में है वह अन्यत्र नहीं।

यह तो हुई नयनों की चितवन की भाषा। कभी जब नेत्र बाँकी भौहो से बोलने लगते हैं तब उनकी वाणी सरस ही नहीं, ऐसा विलक्षण प्रभाव उत्पन्न करती है कि उसे समझने वालों की शोभा भी कुछ अद्भृत हो जाती है। ग्राम-नारियाँ सीता की दिव्य शोभा का पान करते हुए तृप्त नहीं होती। पित की ओर निहारते हुए, उनके नेत्रों की भाव-भंगिमा की सरस शोभा के दर्शन पाने की आतुरता-वश पूछती है —

''सीस जटा उर बाहु बिसाल, बिलोचन लाल, तिरीछी सी भौहें।। तून सरासर बान घरे, तुलसी बन मारग में सुठि सोहै।। सादर बार्रीह बार सुभाय चितै तुम त्यों हमरो मन मोहै। पूछिति ग्रामबधू सिय सो कहो साँवरे से, सिख रावरे को हैं'॥''

ग्रामीणो की चतुरता भी अत्यंत सरलता पूर्ण है। जानकी उनकी कामना समझ लेती हैं अतः —

'सुनि सुन्दर बैन सुधारस साने सयानी है जानकी जानी भली। तिरछे करि नैन दै सैन तिन्हे समुझाइ कछू मुसुकाइ चली।। तुलसी तेहि औसर सोहैं सबै अवलोकित लोचन-लाहु अली। अनुराग-तड़ाग मै भानु उदै बिगसी मनो मंजुल कंज कली ।।"

१. 'मानस', बाल० २३६,२,३।

२. 'कविना०', ऋयो० २१।

**१ वही,** २२

बस, इस मनचाही रूप-छटा को देखकर उनके मुख-कमल भी खिल उठते और एक अनुपम दृश्य उपस्थित हो जाता है। सीता की तिरछी चितवन के रूप-रस-पान में मन्न ग्रामनारियों के ग्रेम-विभोर समूह की इस मुषमा में किव ने प्रकृति के क्षेत्र से बड़े रमणीय अप्रस्तुतों का चयन किया है। सिखयों के रूप-रस-लोलुप लोचन सीता की सघुर मुसकान और लजीली चितवन-युक्त छिब-मुधा का पान कर तृप्त हो जाते हैं और इस आनन्द से उनके मुख-कमल प्रफुल्लित हो उठते हैं। सीता की ओर मुग्च दृष्टि उलते हुए इन प्रसन्न बदनों की शीभा अरुणोदय से खिली हुई प्रातःकालीन कंजकलियों का लुभावना दृश्य उत्पन्न कर देती है। नारी-सौन्दर्य के साथ किव के प्रकृति सौन्दर्य निरीक्षण की भी एक झलक यहाँ है।

'मानस' में भी यही दृश्य अकित है। ग्राम नारियाँ राजकुमारी से बडी दिनयपूर्वक दोनों 'कोटि मनोज लजाविन हारें' राजकुमारों का परिचय पूछती है। उसे सुनकर सीता की मुद्रा भी संकोचपूर्ण हो उठती है:—

"सुनि सनेह मय मंजुल बानी । सकुची सिय मन महुँ मुसुकानी ॥ तिन्हिंह बिलोकि बिलोकत घरनी । दुहुँ सकोच सकुचित बरबरनी ॥ सकुचि सप्रेम बालमृगनयनी । बोली मधुर बचन पिकवयनी ॥ सहज सुभाय सुभग तनु गोरे । नामु लबनु लघु देवर मोरे ॥"

लक्ष्मण का परिचय तो बाणी से दिया जा सकता है परन्तु राम के परिचय की शिक्त वाणी में कहाँ? वह उन्हीं नयनों में है जिन्होंने उस छिंब को हृदय प्रदेश में उतार कर कभी उन्हें प्रेम-संदेश दिया था। अतः वहीं राम का परिचय देते हैं

''बहुरि बदन विश्व अंचल ढाँकी । पिय तन चितइ भौंह करि बॉकी ॥ खंजन मंजु तिरीछे नयननि । निज पित कहेउ तिन्हिंह सिय स्थननि ॥"

इसी छिंब-निधि को लूटने के निमित्त ही तो ग्रामवधुएँ न्याकुल थी। इसलिए:---

''भई मुदित सब ग्राम बध्टो । रँकन्ह राय राप्ति जनु लूटी $^3$ ॥''

१. 'मानस", अयो० ११६,२-५।

२. वही, ११६ ६,७।

र परी, ११६ ८

इस प्रकार के दृश्यों का अवलोकन करते हुए यह कहना उचित नही जान पड़ता कि वैरागी होने के कारण तुलसीदास ने नारो-सौन्दर्य-वर्णन खुल कर नहीं किया है। उनकी कविता इसका प्रमाण है कि कवि की पवित्र दृष्टि नारी के सौन्दर्य का निरीक्षण कर उसे अत्यन्त हृदयग्राही एवं मनोहारी रूप मे अंकित कर सकती है।

बालमृगनयनी के नयन सिखयों से वार्ता करते हुए चचलतावश खंजन बन गए। किन्तु चंचलता पूर्ण यह वितवन मर्यादित है; पूँघट की ओट में है कि सिखयाँ ही देखें, दूमरी ओर से राम अथवा अन्य कोई व्यक्ति उसे न देख पाए। सूक्ष्म निरोक्षण के साथ किन की सहदयता यहाँ प्रत्यक्ष हैं।

खजन के साथ-माथ नेत्रों के लिए प्रयुक्त अन्य अप्रस्तुतो की चर्चा भी हो जानी चाहिए। आँखों के लिए परम्परा प्राप्त अप्रस्तुत है कमल, मृग, खजन और मीन। महाकवि की कविता में प्रसग और भाव के अनुरूप इनका प्रयोग हुआ है। नारी-समूह का जहाँ वर्णन है वहाँ उन्हे अधिकांश रूप में मृगनयनी ही कहा गया है.—

## "विधु बदनी सब-सब मृगलोचिनै ।"

कमल का प्रयोग अप्रस्तुत रूप मे अत्यिधिक है। इसका कारण तुलसीदास के भावकोग में अप्रस्तुतो का अभाव नहीं है। अन्य अप्रस्तुतों की अपेक्षा कमल में कुछ विशेषता अवश्य है। अप्रस्तुत विधान में उपमान के नाम, रूप, गुण और प्रभाव के साम्य का ध्यान रखा जाता है। कमल के नाम में भी कुछ विशेषता है। लक्ष्मी का नाम कमला है तो कमलापति विष्णु के हाथ में कमल विराजमान है। ब्रह्मा कमलामन है तो सरस्वती पद्मासना। कमल का महत्त्व उसकी कोमलता और पवित्रता आदि गुणों के कारण भी है। वह ऐसा पुष्प है जो दिव्यलोक और मर्त्यलोक दोनों में समान रूप से सम्माननीय है। वह प्रकाश में ही प्रस्फृटित होता है, अधकार उसे प्रिय नहीं। देवीदेवताओं के हाथ में भी वही देखा जाता है। उसके अपंण का विशेष महत्त्व भी माना जाता है। अत. कमल के पुष्प के साथ हमारी अनेक पवित्र भावनाएँ संबद्ध हैं। उसके अनेक वर्ण भी होते है और अनेक अगो से उसकी उपमा दी जाती है। भगवान के शरीर की उपमा 'नीलसरोस्ह' से और जानकी की 'कनक पंकज की कली' से दी गई है। हमारे यहाँ गुणों के वर्ण और वर्णों के गुण माने जाते हैं।

१ मा सं, बार्च ० ३२२ १

सतोगुण का वर्ण रवेत है, रजोगुण का लाल और तसोगुण का स्थाम। सीता के नेत्रों के लिए जो स्वेत कमल का उपमान प्रयुक्त किया गया है, वह उनकी सात्त्विकता और पवित्रता के कारण। लाल कमल का प्रयोग किसी प्रकार की राजसता, योवन का तेज अथवा मद और प्रेम की लालिमा के लिए भी होता है। सीता के रूप में सात्त्विकता और पवित्रता की पराकाश है। आबाल वृद्ध नर-नारी के उनके रूप पर मुग्ब होने का कारण यही हैं। चितवन के मोलेपन के कारण ही उन्हें 'वालम्गनयनी' कहा गया है। अप्रस्तुत रूप में खंजन का प्रयोग वही है जहाँ अंवक-छिब चंचलता युक्त है। रह गई मीत। मीन के उपमान का प्रहण तुलसीदास के काव्य मे अधिकतर प्रेम-प्रतीक के रूप में है। नेत्रों के प्रसंग में उनका प्रयोग बहुत कम है।

प्रफुल्ल नेत्रों में भी कभी-कभी आँसू छा जाते हैं। धनुर्यज्ञ के अवसर पर सीता के अश्रुयुक्त लोचन कृछ विलक्षण गोभा का केन्द्र हो रहें हैं। राम धनुष-भंजन के लिए प्रस्तुन हैं। जानकी आकुलतावश मन-ही-मन उद्धिग हों रही है। उसे प्रकट करने के लिए आतुर अश्रु लोचनों के कोयों में ही रोक लिए जाते हैं। ये प्रेमाश्रु वैदेही को कृपण के धन-सदृश प्रिय हैं, फिर उनका मोचन कैसे हो ? फलत —

"लोचन जल रहु लोचन कोना। जैसे परम कृपिन कर सोना ॥" की दशा हो जाती है। प्रेमाश्रुओं की यह दशा 'मेघदूत' की यक्षिणी के आंमुओं की-सी है। बाँमुओं से डबडबाए हुए ये नेत्र उत्सुकतावश बार-बार राम की ओर उठते और लज्जावश पृथ्वी को ओर झुक जाते है। प्रेम-विह्व-लता प्रकट करने वाली इस चंचल गति की छिब में किव कुछ अद्भुत शोभा देखता है.—

"प्रभृहि चितै पुनि चितै महि राजत लोचन लोल। खेलत मनसिज मीन जुग जनु बिधु मंडल डोल"॥" यहाँ अश्रुजलपूर्ण नेत्रों की समता मीन से बड़ी ही सटीक है।

नेत्रों का सौन्दर्य कटाक्षों द्वारा भी बहुत कुछ किया करता है। कटाक्ष का वर्णन हिन्दी काव्य में भरपूर है। तुलसीवास के यहाँ इसके दो रूप है:—

१. देखिए पीछे पु॰ १४४, टिप्पणी १।

२. 'मानस', बाल० २६३.२ ।

र परी, २६३ ।

'कृपा कटाक्ष' और 'नारि नयन सर'। जगज्जननी सीता के कृपा-कटाक्ष की अद्वितीय महिमा है। अमरत्व पा छेने पर भी उसकी अभिलाषा बनी रहती है —

"जासु कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितव न सोइ। राम पदारविंद रित करित स्वभाविह खोई॥"

इसी कटाक्ष का दूसरा रूप है 'नारि नयन सर'। भुक्तभोगी सुग्रीव का राम से निवेदन हैं:

"नारि नयन सर जाहि न लागा । घोर क्रोब तम निमि जो जागा ॥ लोभ पास जेहि गर न बँबाया । सो नर तुम्ह समान रघुराया ॥''

भक्तिरोमणि महाकवि का भी अभिमत है :--

''श्रीमद बक्र न कीन्ह केहि प्रभुता विधर न काहि । मृगलोचिन के नयन सर को अस लाग न जाहि ॥

कामवामना की उत्तेजित करने वाले इस 'नयन सर' के क्रुप्रभाव से बचने का उपदेश सर्वत्र है क्योंकि इससे बचना अत्यन्त दुसाध्य है। राम पर कभी इसका प्रभाव नही पड़ा। जहाँ तक राम-सीता का सम्बन्ध है, यह नेत्र-कटाक्ष

भी लौकिक लीला में दाम्पत्य-जीवन का सात्त्विक मबुर एव मर्यादित स्वरूप स्पष्ट करने के लिए ही है। किन्तु 'प्रमदा' का यह अस्त्र बडा शक्तिशाली होता है। महारानी कैकेयों के प्रसंग में इसका सकेत किया गया है:—

''कपट सनेहु बढाइ बहोरी। बोली बिहँसि नयन मुँहु मोरी '॥''

इस प्रकार कवि के 'नयन सर' के अहिनकर रूप की धारणा स्पष्ट है।

प्रभु के भ्रूबिलास पर नावने वाली माया विश्व में नारी-रूप मे प्रकट है। वहीं जब कभी प्रमदा का रूप धारण करती है तो उसके इस प्रबल अस्त्र से पृष्ष पराजित होता और काम का वन्दी बन जाता है। अत वासना को जीवन का लक्ष्य बनाने के लिए इसका प्रयोग विनाशकारी है। नेत्र-कटाक्ष का सौन्दर्य जहाँ खिलता है उसका वर्णन जगजननी के प्रसंग में किया गया है। नारी

१. 'मानस', उत्तर० २४। २. वही, किष्कि० २०.४, ४।

२. वहा, ।का•का० २०.४, ४। ३. वही, उत्तर० ७≢।

४ स**ही अ**यो० २६ ⊏

२/

इस रूप में वन्दनीय नहीं कि वह पुरुष को केवल 'कामकीनुक' दिखाती रहे। उसका वह रूप वन्दनीय है जहाँ यह कटाक्ष काम-कटाक्ष न होकर कृपा-कटाक्ष हो जाता है। निदान, यही जान पडता है कि तुलसीदास ने नारी के शारीरिक सौन्दर्य को केवल स्थूल मॉसल सौन्दर्य के रूप में प्रतिष्ठित नहीं किया। उसके इस रूप को अंकित करते हुए उन्होंने उसका आध्यात्मिक पक्ष भी दृष्टि से ओझल नहीं होने दिया है।

त्रूपंगसा के प्रमंग में 'नयन सर' का उल्लेख नहीं है। कारण यही जान पड़ता है कि गूपंगसा जैसी निर्लग्ज राक्षसी के लिए उसका कोई महत्त्व नहीं था। वह अपने शील का पूर्ण परित्याग कर चुकी थी और हाव-भाव का आश्रय लिए बिना सीधे शब्दों में ही उसने राम से अपने प्रेम का प्रस्ताव कर दिया। उसे निर्लग्जता का दण्ड मिला और इस प्रसंग में कोरी वासना का निकृष्ट रूप तथा उसका दुष्परिणाम प्रत्यक्ष कर दिया गया। नारी के काम-कटास का महत्त्व उसकी मर्यादा के भीतर है। परपुरुष के प्रसंग में उसे दिखलाना तुलसीदास जैसे मर्यादावादी किन के लिए असम्भव था।

यही नेत्र कभी कर्णावलम्बी भी हो जाते हैं। अतः कानी के स्वरूप पर भी दृष्टिपात कर लेना है। राम के शिखनम्ब वर्णन में कुण्डलो सहित उनका उल्लेख अनेकत्र हैं। नारी की शोभा में कर्ण और कर्णाभूषण का क्या मूल्य है, यह एक अप्रस्तुत द्वारा प्रकट कर दिया जाता है। प्रमंग है भक्ति का। भक्ति राम की प्रिया कही गई है। राम-नाम और भक्ति का सम्बन्ध स्पष्ट करने के लिए नारी की मुख-छिब में कर्णाभूषण के योग का अप्रस्तुत द्वष्टव्य है। नाम-माहात्स्य के प्रसंग में कर्णाभूषण की शोभा भी खिल उठती हैं:—

"भगति सुतिय कल करन विभूषन । जग हित हेनु विमल विघु पूषन ॥"

राम-नाम के दोनो अक्षर भक्तिरूपी सुतिय के कर्णाभूषण हैं। कर्णाभूषण-रिहत नारी की शोभा में हमें और आपको भले ही कोई कमी न दिखाई पड़े पर तुलसीदास को वह वैसी ही फीकी लगती थी, जैसे राम-नाम के बिना भक्ति। ध्यान देने की बात है कि नाम-महिमा के प्रसंग में अन्य अप्रस्तुतों के बीच नारी की छिव को इतना महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। कहाँ 'बेद-प्रान' राम-नाम की महिमा और कहाँ नारी और उसके कर्णाभूषण।

१. 'मानस', बाल० २४ ६ ।

क नहीं, १३ ए :

यही वह पकड़ है जो बतलाती है कि नारी की शोभा को कभी जिसकी आँखों ने पवित्र और निरपेक्ष सौन्दर्य-दृष्टि से देखा है वही उसे इस पावन प्रसंग मे बेखटके उतार सकता है। उसकी दृष्टि में नारी का सौन्दर्य कोई मलिन और निकृष्ट वस्तु नहीं है कि राम-नाम के पनीत प्रसंग में उसका उल्लेख

और निकृष्ट वस्तु नही है कि राम-नाम के पुनीत प्रसंग में उसका उल्लेख अप्रासंगिक और भद्दा कहा जा सके। निदान कहा जा सकता है कि तुलसी-

दास के विचार में नारी की शोभा-वृद्धि में सहायक आभूषणों में सर्वश्रेष्ठ स्थान कर्णाभूषण का ही है। राम-नाम के प्रसंग में, जहाँ विश्व की विभूतियों से चुन-चुन कर उपमान बटोरे गए हैं वहाँ नारी की मुखछिब और कर्णाभूषण को

स्थान दिया जाना ही यह खुल कर बता देता है कि सौन्दर्योपासक की मुक्त दृष्टि में नारी की शोभा कितनी दिव्य है।

मन्दोदरी के श्रवण-ताटंक का उरलेख सौन्दर्य-वर्णन के लक्ष्य से नही हुआ है। वे वैभव के उत्कर्ष एव सुहाग के सूचक है। इसीसे उनके भूपितत होने पर वह आशंकित हो उठती है। हिन्दू मात्र की घारणा है कि नारी की शोभा उसके सुहाग से ही पूर्ण होती है।

ह्प-वर्णन में चरण-कमल और कर-कमल का बारम्बार उल्लेख भक्त की दृष्टि से है। कर-कमलों का आशीर्वाद और चरण-कमलों की रज की कामना भक्त का सर्वस्व होती है। कर और चरण प्राय सर्वत्र कमल के रूप में ही प्रत्यक्ष हो सीता-राम की कोमलता का आभास देते रहते हैं। किसी सुकुमारी के करपल्लवों के लिए इससे अधिक उपयुक्त उपमान उन्हें कोई दूसरा नहीं खँचता। इसीलिए इसके साथ जब बाहुलताओं का वर्णन है तो उनकी समता मृणाल से की गई है:—

"सुनत जुगल कर माल उठाई। प्रेम बिबस पहिराइ न जाई॥ सोहत जनु जुग जलज सनाला। सिसिह सभीत देत जयमाला॥

मर्यादावादी कवि नारी के किसी अनावृत अंग का वर्णन नहीं कर सकता। जयमाल प्रदान के अवसर पर बाहुलताओं के दर्शन हो गए अतः उनकी छिब अंकित कर दी गई।

किसी कार्मिनी के मुख की शोभा में चित्रुक के तिल की जो महिमा है उसे किव की दृष्टि ने खूब ऑका है, पर प्रस्तुत किया है उसे भी अप्रस्तुत के रूप में ही। द्रष्टव्य है कि राम की कीर्ति की महिमा का वर्णन यहाँ भी

१ मानस**्वाल० २६**० ६,७

कामिनी के अप्रस्तुत द्वारा ही किया गया है। क्या उसके लिए अन्य अप्रस्तुत कि के माव-मुक्ताओं में न था? कीर्निकी अवलता के लिए अनेक अप्रस्तुतों का भंडार वीरगाथाओं एवं रीतिकालीन किवता में भरा पड़ा है। परन्तु राम की कीर्ति में घवलता के साथ जो पिवत्रता, माधुर्य और रमणीयता है उसका प्रतीक महाकवि की दृष्टि में कामिनी से बढ़कर दूसरा नहीं ठहरा। राम की कीर्ति का महिमा-गान करने के लिए तुलसीदास के द्वारा उसी अप्रस्तुत की योजना स्वामाविक है जो उनके विचार में सर्वश्रेष्ठ हो। विधाता की सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ है 'मानुसतन' और उसकी समस्त सुपमा सिमटकर नारी के रूप में आ बसी है। फिर किसी सहदय भावक ने कीर्ति को कामिनी के रूपमें देखा तो आश्चर्य क्या? राम की कीर्ति कितनी उज्ज्वल, मनोहारिणी, पावन, शीतल और सुखदायिनी है इसका अनुमान कि के निम्नाकित वर्णन से हो सकता है.—

## ''रघुबर कीरति-कामिनो क्यों कहै नुरुसीदासु। सरद-अकास प्रकास ससि चारु चिबुक-तिल जासुं।।''

इस कीर्ति-कामिनी की भव्यता और दिव्यता निराली है। विश्व में ज्यात इसकी शीतलता के सम्मुख हिमकर की शीतलता कुछ नहीं। यह तो केवल शरीर को सुख देती है पर कीर्ति की कौमुढी जन-जन के हृदय-मन्दिर में प्रवेश कर 'भव ताप भयाकुल' संसार को अपनी शीतलता में 'परम-विश्राम' प्रदान करने वाली है। जीवन-पथ के 'अति आतप व्याकुल' पथिक का परिशाण इसी की छाया में संभव हैं। यहां बतला दिया गया है कि उसकी जीवन-सहचरी का रूप-सौन्दर्य उसके जीवन-पथ में लौकिक संताप के अवसर पर जो शीतलता प्रदान करता है वह उस अनन्त शीतलता की छाया का एक बिन्दु मात्र है। रामकी कीर्ति के स्वरूप का वर्णन तो शेष-शारदा भी नहीं कर सकते, फिर किव की सामर्थ्य ही क्या ? वस, इतना समझ लेना है कि जिस प्रकार नारी के चिबुक का तिल अपनी लघुता से भी उसके मुख-वन्द्र की प्रवुर छिब की ओर सबको आकर्षित करता है, उसी प्रकार उज्जवल आकाश चन्द्र की शीतल आभा राम की कीर्ति को पिवत्र शीतलता का आभास देती है। इस प्रकार राम की कीर्ति का सौन्दर्य एवं माहात्म्य अत्यन्त रमणीय अप्रस्तुत द्वारा चित्रत कर दिया गया। साथ ही किव के मानस-पटल पर

अकित नारी के सौन्दर्य का एक विशेष अंग भी प्रत्यक्ष हो गया! स्पष्ट है कि कि कि विशेष में चित्रुक का तिल नारी की मुख-काित का वर्धक है और कणिभ्यण से मिलकर उसकी सहज शोभा को और भी रमणीय बना देता है।

अंगो की शोभा का निखार होता है नारी के शरीर के वर्ण से। 'बरवै रामायण' में कहा गया है .—

"चंपक हरवा अंग मिलि अधिक सोहाइ। जानि परै सिय हियरे जब कुॅमिलाइ ।।"

और

"सिय तुव अंग-रग मिलि अधिक उदोत । हार बेलि पहिरावौ चम्पक होत<sup>ै</sup>॥"

झरोर का चम्पक वर्ण ही कवि की दृष्टि में सर्वाधिक सुन्दर प्रतीत होता है। श्रीराम के साथ विराजमान जानकी के चपक वर्ण की काति दर्शनीय है —

> "सो राम-बाम-विभाग राजत रुचिर अति सोभा भली। नव-नील-नीरज निकट मानहुँ कनक पंकज की कली ।।

यह अग्निपरीक्षा के पश्चात् की झाँकी है। तीव्रगामी पुष्पक विमान पर आकाल-मार्ग में यही शोधा कुछ और ही रूप में छा रही हैं —

"राजत राम सहित भामिनी। मेरु शुंग जनु घनदामिनी ।।"

विभिन्न समारोहो के अवसर पर नगर की शोभा के साथ नारि-वृन्द की शोभा भी अंकित की गई है। रामजन्म, रामविवाह, अथवा राज्याभिषेक के

समारोहो में सारी शोभा मानों नारी समूह में ही केन्द्रित हो जाती है। रामजन्म के अवसर पर नगर की शोभा निराली है। गुलाव और अबीर तो इतना उड़ा है कि दोपहर को ही सच्या का आगमन प्रतीत हो रहा है। पुरुष-वर्गभी उत्सव मना रहा है परन्तु कवि वर्णन करता है नारी-वर्ग के स्थार और क्रिया-कलाप की शोभा का ही:—

"बृन्द बृन्द मिलि चली लोगाई । सहज सिगार किएँ उठि घाई । कनक कलस मंगल मरि थारा । गावत पैठींहं भूप दुवारा ॥ करि आरती नेळावरि करही । बार वार सिसु चरनन्हि परही ।।"

२. वही, ६।

१. वरवै० ४ ।

३. 'मानस', लंका० १०८ १४, १६।

३. 'भानस', लक्का० १०५.१४, १६। ४. वहो. ११८.४ !

प. वहीं, बाल० १६८,३-४।

रामिववाह के अवसर पर यह सुषमा चारों ओर ज्यास हो जाती है :—
''जहँ तहँ जूथ जूथ मिलि भामिनि । सिज नवस्पा सकल दुित दामिनि
विधुबदनी मृगसावक लोचिनि । निज सरूप रित मान बिभोचिनि
गार्वीहं मंगल मंजुल बानी । सुनि कलरव कलकंठ लजानी
भूप भवन किमि जाइ बखाना । बिस्व बिमोहन रचेउ बिताना ।।
आगे चलकर परछन का दृश्य है :—

"सजि आरती अनेक विधि मंगल सकल सँवारि। चली मुदित परिछन करन गजगामिनि बर नारि॥" "बिधु बदनी सबसब मृगलोचिनि । सब निज तन छिब रित सद मोचिनि । पहिरे बरन बरन बर चीरा । सकल बिभूषन सजे सरीरा॥ सकल सुमंगल अंग बनाए। करिंह गान कलकंठ लजाए॥ कंकन किकिनि नूपुर बाजिहि। चाल बिलोकि कामगज लाजिहिं॥"

इन्हीं मुन्दरियों के बीच 'सुर बर बामा' भी आ मिली है और जिस चतुः राई से परमानन्द लाभ कर रही है, वह भी दर्शनीय है 3:—

''सबी सारदा रमा भवानी। जे सुरितय सुचि सहज स्थानी।। कपट नारि वस बेस बनाई। मिलीं सकल रनवासिह जाई॥ करीहं गान कल मगल बानी। हरण विवस सब काहु न जानी॥

को जान केहि आनंद बस सब ब्रह्म बरु परिछन चली। कल गान मधुर निसान बरसिंह सुमन सुर सोभा मली। आनंद कद बिलोकि दूलहु सकल हिय हरिषत भई। अंभोज अंबक अंबु उमिंग मु अंग पुलकाविल छई ॥"

इन देवियों को आज परम धाम का सुख भी जिस सुख के आगे फीका स्ना रहा है, वह है :--

> "लहकौरि गौरि सिखाव रामहि सीय सन सारद कहैं। रिनवासु हास बिलास रस बस अनम को फल सब लहै।।

९. बही, ३०१.१-४। २. 'मानस', बाह्य ३२२-३२२'४।

राम-विवाह के प्रसग में जनअपुर तथा अयोध्या में नारी-समूह के क्रिया-कलाप दन सीन्दर्य का अत्यन्त सरस वर्णन है। स्थल-संकोच से यहाँ कुछ ही डहाइरण दिए मए है।

क रही पास्क दशकाद (१)

निज पानि मनि महुँ देखियत भूरित सुरूप निधान की। चालति न भुजबल्लो बिलोकनि बिरह भय बस जानकी ॥"

जनकपुर की सुन्दरियों के मध्य कपटवेश धारण कर मिली हुई सुरबालाओं की विलक्षण रूप-छटा के साथ जानकी की अलौकिक रूप-राशि की सम्मिलित शोभा का वर्णन कवि ने बड़े अनोखे अग्रस्तुत द्वारा किया है। यह झाँकी भी अत्यन्त मनोहारिणों है .—

सीय सँवारि ममाज बनाई। मृदित मण्डपहिं चली लेवाई।।
चिल ल्याइ सीतिह सखी सादर सिज सुमंगल भामिनी।
नवसत्त साजे सुन्दरी सब मत्त कुजरगामिनी।।
कलगान सुनि मृनि ध्यान त्यागिह कामकोकिल लाजही।
मंजीर तूपूर कलित कंकन ताल गति वर बाजही॥
सोहित बिनता वृन्द महुँ सहज मुहाविन सीय।
छिब ललना गन मध्य जनु मुखमा सिय कमनीय ॥''

इस प्रकार नारी-वृंद के शृंगार तथा उनके कलकण्ठ-गान एवं उनकी मनोहर गित का वर्णन बराबर है। वस्त्राभूषणों की चमक-दमक नारी-मण्डल की शोभा-वृद्धि करती है और सुन्दरी नारी किंविको शृंगार-विहीन भली नहीं जैंवती, इसी से उनका वर्णन किया गया है। ताल्पर्य यह कि क्या व्यक्ति और क्या समूह दोनों ही रूपों में नारी-सौन्दर्य की किंव ने उपेक्षा नहीं की। इन उत्सवों में पुरुष-मण्डल के किया-कलाप का ब्योरा नहीं है। कारण प्रत्यक्ष है कि किंव को समारोहों की शोभा नारी-वर्ग में ही खिलती दिखाई देती हैं।

ऊपर नारी-समूह की मन्थर गित का चित्रण है। इसके कारण उन्हें गजगामिनी कहा गया है। किव ने नारी-मौन्दर्य का मूक्ष्म निरीक्षण किया है, इसमें सन्देह नहीं। उसी नारी-मण्डल की द्वृत-गित की शोमा भी देखने थोग्य है। बरात के स्वागत की तैयारी में नगर का उत्साह उमड़ उठा है। नारी-बृन्द की शोमा से नगर की शोमा किस प्रकार चमक उठती है, यही यहाँ देखना है:——

१. 'मानस', बाल्क ३३१'१७-२०।

२, वहीं, ३२६.५ ३२७।

"धूप धूम नभ मेनक भयऊ। सावन घन घमण्ड जन् ठयऊ॥
सुरत्तरु सुमन माल मुर बरपहि। मनहु वलाक अविल मनु करषि ॥
मंजुल मिनमय बंदनवारे। मनहुँ पाकरिषु चाप सँवारे॥
प्रगटहि दुरहि अटन्हि पर भामिनि। चारु चपल जनु दमकहि दामिनि ॥"

वर्षा ऋतु की जो सुषमा नगर पर छा रही है उसमे नारी-मण्डल की शोमा विद्युच्छटा-सी चकाचौंच उत्पन्न कर देने वाली हैं। उनकी चहल-पहल, उनका बार-बार अटारी पर चढकर प्रकट होना और फिर दृष्टि से ओझल हो जाना ही यह अनोखा दृश्य उपस्थित कर रहा है। राम के अयोध्या-प्रत्यागमन के अवसर पर यह शोभा अटारियों पर ही नहीं सारे नगर पर लहराने लगती है। नारी ही नारी चारों और छाई हुई प्रतीत होने लगती है:—

"राकासिस रघुपति पुर सिंधु देखि हरपान । बढ्यो कोलाहल करत जनु नारि तरंग समान ॥"

'नारि तरंग' की शोभा की यह मिह्मा निम्नाकित उकितयों के प्रकाश में अधिक खिलेगी:—

"गिरा अरथ जल बोनि सम कहियत भिन्न न भिन्न॥" भौर---

"उपमा बीचि बिलास मनोरम<sup>3</sup>॥"

तात्पर्य यह कि जल और लहर अभिन्न हैं तथा लहर ही जन की शोभा है। स्पष्ट है कि नगर की गोभा तरित हो रही है नारी के समूह में ही। अप्रस्तुत-विधान किस प्रकार वर्ष्य-विषय को चमका देता है—इसका प्रमाण तुलसीदास का काव्य है। उपमा और उपमा-मूलक अलंकारों से उनकी किनता-कामिनी विभूषित है और है सर्वत्र मर्यादा का परिधान पहने हुए। उसके बिना उसकी सारी शोभा ही व्यर्थ है :—

"राम नाम बिनु गिरा न सोहा। देखु विचारि त्यागि मदमोहा।। बसनहीन नहि सोह सुरारो। सब भूषन भूषित बर नारी ।।" और:—

'बिघु-बदनी सब भाँति सँवारी । सोह न बसन बिना वर नारी '॥''

१. 'भानस', बाल० १५१.१-४। २. वही, उत्तर० २। २. वही, नास० ४१.३। ४ वही सुन्दर० ए० १४ ४. वही, नास० १४४।

में यह भलीभांति स्पष्ट कर दिया गया है कि कवि के मतानुसार मर्यादा-विहीन

सौन्दर्य का कोई मूल्य नही । सुजन-समाज मे उसका कोई आदर नहीं और मानव-जीवन के उत्कर्ष-साधन में उसका कोई योग नही हो सकता । मर्यादा के भीतर नारी का सौन्दर्य जीवन को जिस आह्लाद से पूर्ण करता और दृष्टि को जिस प्रकार पावन करता है उसका प्रमाण इस प्रसंग में उद्घृत अवतरणो से मिल जाता है । मानव-जीवन का जीवन है नारी, और उसकी शोभा जीवन की शोभा है । उसका आतरिक सौन्दर्य जीवन के अन्वकार मे विद्युच्छटा की भौति आलोक प्रदान करने वाला और उसका शील वह सागर है जिसकी कोई थाह नही । उसका आध्यात्मिक रूप मानव के परमार्थ-साधन का मूल आधार है । सच्चा सौन्दर्य क्या है, और मानव उसे कैसे प्राप्त कर सकता है, यह तुलसीदास ने रामचरित मे प्रत्यक्ष कर दिया है । नारी-सौन्दर्य को रूप-लोल्प की दृष्टि से अंकित करने वालों की श्रेणी मे उनकी गणना कोई भी

वस्त्रों के अतिरिक्त नारी के सहज-मौन्दर्य के अभिवृद्धि-कारक है आभूषण, शृंगार और नारी-सुलभ हाव-भाव, चेष्टाएँ एवं मुद्राएँ आदि । नारी-समूह के शृंगार का उल्लेख हो चुका । आभूषणों का विस्तृत ब्योरा नहीं है । मुँदरी और चूडामणि का तो महत्त्व हो दूसरा है । कर्णाभूषण को चर्चाभी हो चुकी । अरण्यकाण्ड मे जहाँ राम सीता को पुष्पाभूषणों से सुसष्जित करते हैं उसमें भी उनका कोई ब्योरा नहीं है । इतना हो कहा गया है :—

"एक बार चुनि कुसुम सुहाये। निज कर भूषन राम बनाए। सीतिहि पहिराए प्रभु सादर। बैठे फटिक सिला पर सुन्दर ।"

आभूषण शोभा के साथ-साथ मागलिक भी है इसीसे विशेष अवसरो पर उन्हें धारण किया जाता है। रामराज्याभिषेक के अवसर पर .—

> "सासुन्ह सादर जानिकहि मञ्जनु तुरत कराइ। दिव्य बसन बर भूपन अँग अँग सजे बनाइ ।।"

कुछ आभूषण ऐसे भी हैं जो नारी के समक्ष न होने पर भी उसके सौन्दर्य और प्रभाव की लुभावनी सूचना दिया करते हैं :—

विचारशील सहदय नहीं कर सकता।

१. 'मानस', ऋरएएँ०, १.इ-४ । २. वही ११

"कंकन किंकिनि तूपुर धुनि सुनि । कहत लपन सन रामु हृदय गुनि ॥ मानहुँ मदन दु दुभी दोन्ही । मनसा बिस्व विजय कहुँ कोन्ही ।।"

नारी के सहज सौन्दर्य और आभूषणों के परस्पर संबंध की कवि की धारणा भी मनन करने योग्य है:—

"मिन मानिक मुकुता छवि जैसी। अहि गिरि गज सिर सोह न तैमी॥
नृप किरीट तरुनी तनु पाई। लहिंह सकल सोभा अधिकाई ।।"

रत्न की शोभा आभूषण में प्रकट होती है पर खिलती है तहणी के तन की पाकर ही। इसी से दोनों का संबंध स्पष्ट है। 'गीताबली' में राघवेन्द्र के यहीं हिंडोलने पर झूलती हुई सिखयों के हिलते-डुलते आभूषण उनके केशपाशों में उलझते हुए उनके मुख-चन्द्र की शोभा के साथ बड़े अद्भुत सौन्दर्य की सृष्टि करते हैं:—

''झूलहि झुलार्वाह ओसरिन्ह गावै सुगौड़-मलार। मजीर-नूपुर-बलय-धुनि जनु काम-करतल तार।। अति मुचत सूमकन मुखनि बिथुरे चिकुर बिलुलित हार। तम तड़ित उडुगन अरुन बिधु जनु करत ब्योम विहार ।।''

शृंगाररस के अन्तर्गत परिगणित हाब-भाव और चेष्टाओ का विस्तृत वित्रण अन्य कवियों की माँति तुलसीदास में नहीं है। प्रसंगवदा यत्र-तत्र वह अपने आकर्षक रूप में स्वयं आ गया है। इनका रमणीय रूप सौन्दर्य-प्रेमी बिहारों के यहाँ खूब खिला है। वहाँ मुद्राओं और चेष्टाओं के साथ हाव भाव की अनुषम आँकी दर्शक की दृष्टि को उलझा देती है पर तुलसीदास ने नारी को माया का ही रूप समझा है और उसके दोनो पक्षों के स्वरूप का चित्रण किया है। उन्होंने जहाँ उसके ह्य-जाल के विनाशकारी प्रभाव से बचने के लिए चंतावनों दी है वहीं उसके सीन्दर्य को दिव्यता को भी अंकित किया है।

इस संबंध में 'भगित मुितय कल करन विभूपन' की चर्चा हो चुकी हैं। तुलसीदास के विचार में नारी का सौन्दर्य किस कोटि की वस्सु है, यह तब स्पष्ट हो जाता है जब वे रामचरित का गान करते हुए संतमंडली में पहुँचते

रे 'मानस', बाल० २३४,१,२।

र वही १६१२।

१ 'गीवावली', उत्तरः १८ १८ २१

है। उसके मध्य रामचरित को शोभा देख उसके समकक्ष जिस दस्तुका स्मरण उन्हें हो आता है वह है नारी का सुमग ऋंगार। अतः वे गा उठते हैं:—

''रामचरित चितामनि चारू। संत सुमित तिय सुभग सिंगारू'।।''

नारी-सौन्दर्य की दिव्यता की सीमा यही तक नही है। तुल्सोदास की हिष्ट में उसका प्रसार कहाँ तक है इसे देखने के पहले यह जान लेना उचित होगा कि उनके सीता-राम का सौन्दर्य किस प्रकार विश्व की सुपमा का सार है। राम-दिवाह के अदसर पर कोई सखी दूसरी से कह रही है:—

''सुषमा सुरिभ सिंगार-छीर दुहि मयन अमिय मय कियो है दही, री।। मिथ माखन सिय राम सँवारे, सकल भुवन-छिव मनहुँ मही, री।। तुलिसदास जोरी देखत सुख सोभा अतुल न जाति कही, री।। रूप-रासि बिरची बिरिच मनो, सिला लविन रित-काम लही री।।''

इन्ही 'रूप रासि' राम की मुख-छवि के दिव्य दर्शन का आग्रह है .—

''देखौ राघव बदन बिराजत चारु । जात न बरनि बिलोकत ही सुख, मुख किथौ छवि बर नारि सिगारु ॥

× × × × × × ×

निगम सेष सादर सुक संकर बरनत रूप न पावत पार । तुलिसदास कहै कही भी कीन विधि अति लघुमित जड़ कूर गैँवार ॥" क्षेष, शारदा, शुक और शंकर भी जिसका पार नहीं पाते ऐसे रूप के

वर्णन में यहाँ किव ने केवल एक ही अप्रस्तुत की योजना की है और वह है "छिब बर नारि सिंगार्"। अन्य कोई अप्रस्तुत उसे इस सौन्दर्य के उपयुक्त नहीं जैंचा। नारी का श्रृंगार उसकी शोभा का वर्षक होता है। अतः छिब क्यी नारी के श्रंगार की शोभा का अनुमान किया जा सकता है। 'छिब बर

रूपी नारी के श्रृंगार की शोभा का अनुमान किया जा सकता है। 'छिब बर नारि सिगारु' का अर्थ 'श्रेष्ठ नारी के श्रृङ्कार की छिब' भी किया जा सकता है। जो हो, राम के मुख-सौन्दर्य-वर्णन में नारी के श्रृंगार के उल्लेख का कारण कवि की नारी-रूप-लोलुपता नहीं, उसकी नारी-सौन्दर्य की दिव्यता

की भावना ही है। राम के रूप का चित्रण तुलसीदास ने कही भी केवल स्थूल

१. 'मानस', वाल० ३६.१।

२. 'गोता०', बाल्क रे०४।

३ वही, उत्तर० १० ।

भौतिक सौन्दर्य के रूप में नहीं किया है। खतः विचारणीय है कि उनको मुख-छिंब के लिए नारो का विशेष रूप उन्हें क्यों भाया है? राम के दिव्य रूप में भी नारी की शोभा के दर्शन होना यही बताता है कि उन्हें नारी के दिव्य रूप के दर्शन ही इष्ट हैं। विधाना की अनुषम सृष्टि नारी की सुषमा यदि विश्व-सौन्दर्भ की मूल, राम की छिंब का स्मरण दिलाता है तो इसमें आइचर्म क्या? नारी का दिव्य रूप यदि यह स्मरण दिलाता रहे कि ऐसा ही राम का मुख है तो इस मावना से नारी के रूप से उस प्रकाश की प्राप्ति अवस्य संभव है जिसमें जड़-चेतन की ग्रंथि खुलती है। निदान, तुलसीदास के काव्य की परस्व के लिए उन्हीं की आँख से देखना उचित है। 'मानस' में उसके प्रतिपाद्य दिषय का परिचय इस प्रकार दिया गया है:—

"जेहि महुँ आदि मध्य अवसाना । प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना ।।"
जिन राम के स्वरूप का प्रतिपादन 'मानस' में किया गया है उन्ही घट-घट
वासी की जब कुपा होगी और:—

"सोइ जानहि जेहि देहु जनाई । जानत तुम्हाँह तुम्हइ होइ जाई<sup>२</sup>॥"

के परिणामस्त्ररूप जगत् सीयराममय प्रतीत होने छगेगा तभी नारी के र्युगार युक्त दिन्य रूप में राम की मुख-छिब के दर्शन होंगे और राम का मुख नारी के र्युगार तुल्य रमणीय प्रतीत होगा। अतः नारी का सौन्दर्य राम से मिछने वाला होगा, उनसे विमुख करनेवाला नहीं।

संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि तुलसीदास ने नारी-शोभा का वर्णन केवल नारी-सौन्दर्य-निरीक्षण का कौशल प्रदिश्चित करने के लिए नहीं किया। वास्तव में नारी का सौन्दर्य क्या है, और लोक एवं परलोक-साधन में उसका क्या स्थान है, यह दिखाना उनका लक्ष्य है। स्वामाविक है कि जो रूप कभी उनके मानस-पटल पर अपना प्रमाद छोड़ गये, वे ही अब उभर कर अपने उदात्त-रूप में प्रत्यक्ष हो गये हैं। इसीसे उनके कान्य में अंग-प्रत्यङ्ग की शोभा की छान-बोन नहीं है। कुलागना के विशेष अंगों की छिब यथास्थान अंकित हो गई है तथा अन्य प्रसंगों में अपस्तुत के रूप में भी उत्तर आई है। साथ ही नारी-मंडल के सामूहिक सौन्दर्य के चित्र भी निखर उठे हैं। कि का सदेश अपने मन और उसके द्वारा मानव-मन से यही है कि 'छबि-निधि'

१ 'म्बनस', उत्तरू ६० ६।

२ व्यी, अवी॰ १२६ इ

'श्रादिशक्ति' ही नारी रूप में प्रकट हो रही है, फिर इसमें संदेह क्यों हो कि उसी विश्वमोहिनों की शोभा का सार नारी के रूप में ही केन्द्रित है और उसकी की का की शोभा भी उसी में समाई हुई है। यदि उसकी की का में भाग देना है तो सौन्दर्य के सच्चे महत्त्व को समझ कर अपना जीवन भी सुन्दर बना लो, अन्यथा भ्रम में पड़े भटकते रहोंगे। उस सौन्दर्य के प्रकाश से कैसे लाभ उठा सकते हो, यह सीखना है तो उनका जीवन देखों जिनकी शक्ति की छिंब के लिए:—

''सुन्दरता कहुँ सुन्दर करई। छिब गृह दीपसिखा जनु बरई ै।।''

कहा गया है। उसी आदिशक्ति के सौन्दर्य की बीसि से विश्व की समस्त सुन्दरता—फलत नारों की सुन्दरता भी—देदीप्यमान हो रही है। देखों, राम ने इस दीपिशका से अपना कैसा सम्बन्ध रखा और उनका जीवन क्या बना। यदि तुम्हें अपना जीवन राममय बनाना है तो उनका अनुसरण करो। नर को यही सिखाने के लिए उन्होंने मनुज शरीर धारण किया और अपनो नर-लीला में 'महाबिरही अतिकामी' का भी अभिनय कर दिखाया है। इसलिए नहीं कि मानव भी अपनी लौकिक लीला में उसी को अपनाए। नहीं, इसलिए कि वह उससे वही पाठ पढ़े जो वे उसके द्वारा मानव मात्र को पढ़ाना चाहते है। उनका यह रूप स्पष्ट करने के लिए ही कहा गया है —

''कामिन्ह के दोनता देखाई । धीरन्ह के मन बिरति दृढाई <sup>रे</sup>॥''

उसी प्रसंग में जो उपदेश उन्होंने नारद को दिया है उसका लक्ष्य नारी-निन्दा नहीं, यह समझना है कि कोरी कामदृष्टि का विषय बनाए जाने पर नारी कभी कल्याणी नहीं बन सकती। हाँ, काममद को उत्तेजित कर पतन के गर्त में अवस्य ढकेल सकती है।

नारद ने विश्वमोहिनी का रूप केवल कामदृष्टि से ही देखा था। इसीलिए प्रमु की परिणीता के रूप में उसे देखने पर भी वे विवेक खोकर क्रोधाभिमूत हो उठे थे। राम और नारद के दृष्टिभेद को विवेकदृष्टि सम्पन्न मनीषों ने परखा और चट प्रमु की लीला का रहस्य हृदयंगम करके अपने मन को सचेत किया:—

१. 'मानस', बाल ् रहे४.७।

२. वहीं, श्ररणय० ३२.२।

"दीपसिखा सम जुर्वात तनु मन जिन होसि पतंग्। मजिह राम तिज काम मद करिंह सदा सत संगं॥"

रे मन! देख, नारो का सौन्दर्य क्या है। इसे दीपशिका समझ। संतों का सत्संग सदैव करता रह, क्योंकि संतो ने इसके रहस्य को समझा है और उन्हें समझाया है स्वयं रामने, अपने चरित के द्वारा। अतः उनका सत्संग करने से ममझ बनी रहेगी। रामभजन के फलस्वरूप काममद का त्याग होगा। तमी इस दीपशिखा से प्रकाश ग्रहण कर सकेगा। अन्यथा पतंगा बनना तो तेरा सहज स्वभाव है। नारी के लुभावने बाह्य रूप का पतंगा मत बन। उससे प्रकाश लेकर अन्यकार को दूर कर और अपनी ज्योति को परम ज्योति में मिला ले।

गोस्वामी जी की यह सौन्दर्य-इध्टि हिन्दी साहित्य की उनको बहुत बडी देत है। कुष्णभक्त कवियों ने र्श्युगार को राघाकृष्ण के प्रेम-सागर में निम-जित करा के पावन कर दिया और रात्रा के सीन्दर्य का विस्तृत वर्णन कर नारी-सौन्दर्य का पवित्र रूप दर्शा दिया परन्तु उसका दूसरा पक्ष उनकी दृष्टि से ओझल रह गया। परिणामस्वरूप रीतिकाल के काव्य में नायिका का सामान्य नाम राधा हो गया और राधा के नाम से जो श्रृंगारिक कविता की गई उसका प्रभाव लोक-जीवन पर अहितकर ही पड़ा। मिक्त के क्षेत्र में वह पर्यगार दिग्य रहा पर श्रुगारी कविता के रूप में वह घोर अञ्लीलता का पोषक बना। लोक-द्रष्टा तुलसीदास ने इसे अपनी दिव्य-द्ष्टि से देखा। उन्होने 'माया रूपी नारिं का स्वरूप अपने काव्य में प्रत्यक्ष कर उसके दोनों रूपों को स्पष्ट करके यह दिखा दिया कि किसकी क्या शक्ति है. और यदि राम को पाना है तो किसका किस रूप में अवलम्बन लेना चाहिए। इसीलिए उन्होंने श्रृंगाररस का अधिक विस्तार नहीं किया। 'श्रीकृष्णगीतावली' मे भी श्रृंगार-रस का वह स्वरूप नहीं जो कृष्ण-काव्य में पाया जाता है। रामचरित में तो वह सर्वत्र ही गूढ, गम्भीर तथा मर्यादित है और बड़े से बड़े कामी की भी अपनी पायनता का दर्शन करा देता है। श्वगार-रस के सभी अंग वहाँ है। चया अनुभाव, क्या विभाव, क्या संवारी, सभी अपने सरस रूप में वर्तमान है, पर है सर्वत्र मर्यादा के भीतर ही।

र 'मानस' भरषव Yo I

तुलसीदास की दृष्टि शृंगारी किवयों से वितान्त भिन्न हैं। जहाँ अन्य किवयों की किवता में नारी का सौन्दर्य लौकिक जीवन तक ही सीमित रहा है—उसके निम्नतम से उच्चतम रूप तक ही सही—वही गोस्वामी जी के काव्य में वह लोक से ऊपर उठकर बलौकिक की ओर ले जाने वाला और परमार्थ का साधक सिद्ध हुआ है। यदि रीतिकाल के किवयों ने श्रुगार को 'राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानों' ही न बनाया होता और गोस्वामी तुलसीदास का अनुसरण किया होता तो पता नहीं उसका रूप क्या से क्या हो गया होता। जो हो, यह डंके को चोट कहा जा सकता है कि तुलसीदास की यह देन अदितीय है।

#### अध्याय ५

### नारी-निन्दा

गोस्वामी तुलसीदास के काव्य के विवेचन के प्रसंग में नारी का प्रकरण आते ही उसके अन्य पक्षों को किनारे कर उनकी नारी-निन्दा का ही विचार होने लगता है। आलोचकों ने किसी न किसी रूप में नारी-निन्दा के आक्षेप उन पर बराबर किए है। सच पूछिए तो इसी प्रक्त में उलझे रहने के कारण नारी के अन्य पत्नों पर विचार केरने का अवसर लोगों को नहीं मिला है। कुछ सज्जन निस्संकोच रूप से उन्हें नारी-निन्दक ठहराते हैं तो अन्य इसके लिए पर्धाप्त तर्क एकत्र कर उक्त दोष के निवारण का प्रयत्न करते है। यहाँ किसी के विचारों का खंडन-मंडन न करके अपनी स्वतन्त्र दृष्टि से ही इस प्रक्त पर विचार करना समीचीन होगा।

इसमें सन्देह नहीं कि 'राम-चरित-मानस' में कितिपय उक्तियाँ ऐसी प्राप्त होती है जिनमें नारी से बचने का उपदेश दिया गया है अथवा जहाँ नारी के कितिपय दोध दिखलाई महते हैं। एहले कहा जा चुका है कि संत-साहित्य में नारी-निन्दा प्रचुर परिमाण में पाई जाती है। वहाँ कंचन और कामिनी ही पृष्ठ्य के सबसे बड़े शतु ठहराए गए है और सर्वत्र उनसे बचने का उपदेश दिया गया है। गोस्वामी जी उस संत-परंपरा में नहीं आते, फिर भी उनकें संत होने में कोई सन्देह नहीं। उक्त सतों एवं तुलसीदास की भावना में कुछ मौलिक अंतर अवश्य है किसे समझने की नितान्त आवश्यकता है।

सैद्धांतिक पक्ष है कि संतमत निर्गुण भक्ति छेकर चला और नुछसीदास ने समुण-भक्ति का अतिपादन किया । संतों ने अपने 'निर्गुन राम' को 'खलक'

में व्याप्त तो कहा पर खलक के किसी का के उसकी समा सानकर उसकी पुना करना चनित नहीं समझा और मृनिन्यु वा नह कर संडन किया। निर्मुण मत 'निर्मुन राम' को परम त्रियश्म शान तमके विद्योग में तडपता रहा और माया को 'मजारुचिनि' कहकर उपमें अवने का उपनेश देता रहा। इसके दिपरीत तुलमीदाम ने निर्मण, नगण और द्वाराध्य राम की एकता दिखाकर माया को उसकी अभिन्त गानि और भक्षण का सार हरण करने के लिए श्रीराम के साथ सीना-क्य में अवनित भी माना। उन्होंने माया को बेवल 'महाठिमिति' के रूप में हेय और न्याज्य सही टहराया। वह बादि-शक्ति के रूप में वन्दनीय मानी गई एवं उनके दी क्यों की स्यापना की गई और एक को पहचान उसके मुख्यात में मचकर दूसरे की अरण लेकर राम की प्राप्ति का मार्ग प्रदक्षित किया गया । सुलक्षीदास का राम भी संतीं के 'निग्न-राम'की भाँति घट-घट वासी या। अन्तर इतका ही था कि वह हर घट मे प्रत्यक्ष हो सकता था। उसे बँदर्न के लिए किसी गूना और दुष्प्राप्य 'शून्य-महल' में जाने की आवर्यकता नहीं भी। उनके यहाँ सम्या से आगे बढकर निर्मुण का बोध और फलन्यक्ष्य सारं अगन् अर्थ 'सीय-रामम्य' प्रतीति अक्ति का चरम सोपान मानी गई और गिरा अरब जल बीचि सन कहिंवत भिन्त न मिन्न' की स्थापना राम-चरित में की गर्द। अतः मासा की सर्वथा अवहेलना करनेवाले और उसे पराजित कर राम को पान बाले महीं के मार्ग से यह मार्ग भिन्त हुआ। यहाँ माया के वास्तविक म्बक्त की पत्रचान उसकी अभ्यर्थना कर, उसके कृपा रूप के सहारे, उसी से उत्तत्त अरागर में प्रभु का साक्षात्कार करना ही सच्ची भक्ति कहळ,या। इस प्रकार संदी की भाँति तुलसीदास ने माया को केवल निन्दनीय नहीं, बन्दनीय भी माना। उन्होने माया, भक्ति, क्रपा और नारी की अभिन्नता स्वीकार की। इस स्थिति ये नारी-निन्दा करने की इच्छा उनके मन मे क्योंकर आगरित हो सकती है ? इसलिए उनकी नारी-निन्दापरक उक्तियों के मूल में पैठकर उनका रहस्य समझना उचित है।

विचारणीय है कि दुलसीदास ने नारी-पार्शों का स्वरूप उनके परम्परा प्राप्त रूप से अधिक उन्तत और उदाल निवित किया है। फिर उनका नारीनिन्दक होना किस प्रकार सभव माना आए? किसी की निन्दा करनेवाला व्यक्ति उसमें प्राप्त प्रशंसनीय गुणों की उपेक्षा करता है। यह मानव स्वभाव है। गोस्वामी जी के विचारों में अन्यन कहीं इस प्रकार का विरोध नहीं है फिर इसी क्षेत्र में हम उन्हें परस्पर विरोधी विचारों का समर्थक वसों कहे? इसका

समायान तभी हो सकता है जब हम उनकी तथाकथित नारी-निन्दा के प्रसंगों पर विवेकपूर्ण और निष्पक्ष दृष्टि से विचार करने का प्रयत्न करें। प्रसंग, प्रकरण, पात्र तथा प्रयोजन सभी दृष्टियों से विचार करने पर यह उलझन स्वयमेव सुलझ जाएगी और जात होगा कि वे कहाँ तक नारी के निन्दक किंवा प्रशंसक है।

तुलसीदास लोकद्रष्टा, मतीयी, संत्रशिरोमणि, समाज-सुवारक एवं लोक-हितकारी 'राम-चिन्त-मानस' का यान करने वाले महाविव के रूप में समाद्त है। ऐसी स्थिति में उन्हें समाज के प्रधान अंग ही नहीं, पुरुप की धात्री और जीवन-सहचरी नारी की डटकर निंदा करनेवाला मानना कहाँ तक बुद्धि-संगत होगा ? ऐसी नारी को हेय ठहराकर समाज के हिनैपी तुरुसीदास पुरुष वर्ग के कल्याणार्थ प्रयत्नशील है, इसका समर्थन किस प्रकार किया जा सकता हैं ? कुछ मज्जन उनके ऊपर लगाये गये इस लांछन के प्रधालन का प्रयतन करते है। वे तरह-तरह से उनकी बकालत करते है कि सभी देशों में अनेक संतो द्वारा नारी-निन्दा की गई है; फिर संत और विरक्त होने के नाते यदि <mark>तुलसीदास ने नारी-निदा कर दी तो</mark> उन्हें ही क्यों इसका दो<mark>पी ठहराया</mark> आए? विरक्तों की दृष्टि में तो नारी हेय है और उसका गरित्याग उचित ही है। गोस्वाभी जी को इस दीप से मुक्ति दिलाने की धुन में वे यह भूल जाते हैं कि उन्होंने अपने काव्य की रचना केवल संतो के लिए नहीं, गृहस्यों के लिए, आबालवृद्ध, नर-नारी समाज के लिए की है और देश-काल की सीमा से मुक्त एक सार्वभौम काव्य के रूप में की है। ऐसी रचना में नारी-निन्दा करके नारी की तुच्छता और हेयता प्रमाणित करने की क्या आवश्यकता थी, इसका भी तो कुछ समाधान होना चाहिए। अन्य राज्जन विभिन्न देशों और विभिन्न माषाओं के कवियों, साहित्यिकों एवं विचारको के तथा हमारे प्राचीन-साहित्य, नीति-ग्रंथ एव धर्म प्रथों से उदाहरण एकत्र कर उनकी तुरुना में तुलसीदास की उक्तियों की कम कटु ठहराने का प्रयत्न करते है। इससे भी उलक्षन सुलक्षती नही दिखाई देती। अतः प्रस्तुत प्रबन्ध मे उनकी आध्यात्मिक दृष्टि एवं महाकाव्य में नारी-चित्रण की दृष्टि को घ्यान में रखते ्रष्टुए यथाशक्ति निष्पक्ष निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न किया गया है।

इस प्रयास में स्थल-संकोच के कारण उनके सम्पूर्ण काव्य एवं तत्संबंधी प्रत्येक शब्द पर विचार करना न तो संभव और न आवश्यक ही है। यहाँ 'मानस' को उन कितपय उक्तियों पर ही विचार करना उचित होगा जिन्हें नारी-निन्दा करने के छक्ष्य से ही प्रणीत माना जाता है।

'मानस' के प्रारंभ में भगवान् शंकर की अर्द्धागिनी सती के प्रसंग में कुछ बाक्य ऐसे प्राप्त होते हैं जिनमे नारी-निन्दा देखी जाती है। सती के मन में राम-रूप में संशय होने पर शंकर भगवान् ने उसे भाँप लिया और उन्हें सचेत किया :--

"सुनहि सती तव नारि सुभाऊ । संसय अस न धरिय उर काऊ ।" परन्तः—

''लाग न उर उपदेसु जदिप कहेउ सिव बार बहु।

बोले बिहंसि महेस हरि माया बलु जानि जिये।। जौ तुम्हरे मन अति सदेहू। तौ किन जाइ परीक्षा लेहू<sup>3</sup>॥"

सती ने सीता का वेश धारण कर परीक्षा छेनी चाही। उस अवसर का वर्णन करते हुए कवि कहता है:— ''स्मिरत जाहि मिटै अग्याना। सोइ सरवग्य रामु भगवाना।

सती कीन्ह चह तहँहु दुराऊ । देखहु नारि सुभाव प्रभाठ ।।"
परीक्षा लेली गई। शंकर के पूछने पर सती भयवग झूठ बोलीं। शकर जान गए। प्रण किया। आकाश वाणी हुई। तब सती की समझ में अपनी

भयंकर भूलें आईं। वे मन ही मन विचार करने लगीं:-

''सतीं हृदय अनुमान किय सबु जानेउ सरबग्य। कीन्ह कपटु मैं संभु सन नारि सहज जड़ अग्य।।"

यहाँ 'नारि सुभाव' के सबंब में जो सकेत है वह लोगों को अनुचित जान पढता और 'नारि सहज जड अग्य' तो नारी की सहज जडता और मूर्खता का प्रमाण-पत्र ही मान लिया जाता है।

इस पर विचार करने के लिए सती के सम्पूर्ण प्रसग को ध्यानपूर्वक देखने की झावश्यकता है। देखिर 'मानस' वाल० ५२-६२।

२. वही, ४४'६।

इ. वही, ५६, ५६'१।

४. वही, ५७४-६।

प्र-व€ी<sub>•</sub> ६२।

それるないないというというかっているというないないというない

संपूर्ण प्रसंग पर विचार करने से कहीं दोय नहीं दिखलाई पड़ता। पहली बात यह कि सतो का आख्यान परंपरा-प्राप्त हैं, तुलसीदास की निजी कल्पना नहीं। अब यह देवना चाहिए कि इसका सदुपयोग वे कोरी नारी-निन्दा के लिए ही कर रहे हैं जथवा इसके द्वारा वे कुछ और प्रतिपादन करना चाहते तथा कोई विशेष सदेश देना चाहते हैं?

समाधान के लिए सती के मन में उठने वाले दिचारों की प्रक्रिया ब्यान से देखनी चाहिए। वे सोच में पड़ी हैं कि .—

"संकर जगत बंद्य जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा ।" बौर—

## "संभु गिरा पुनि मृषा न होई? ॥"

निश्चय है कि सर्वज्ञ शंकर की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती। उधर विरहाक्त हुए राम का रूप मनुष्य का ही दिखाई पड़ता है, ब्रह्म का नहीं। इस दुविधा में उनका संशय दूर नहीं होता। यही भाष कर सर्वज्ञ शंकर कहते हैं कि तुम्हारी नारी-प्रकृति है। संशय त्याग दो, खन्यथा खाने सकट अने पर क्या करीगी? स्त्री सभी संकटों का सामना अपनी सहज भीरता के कारण नहीं कर सकती। उनका संकेत यही है। 'हरि माया बल' का अनुमान करके ही विकालज्ञ सिव ऐसा कह रहे हैं। हुआ भी यही। नारिस्वभाव-सुलभ भीरता के कारण सती राम का स्वरूप देखकर भयभीत हुई और भयवश उन्होंने पित से दुराव किया। स्पष्ट है कि यह कपट उस भीरता का परिणाम है, जो पुरुष की अपेक्षा स्त्री में अधिक होती है। शंकर जो को ज्ञात है कि राम के स्वरूप के दर्शन कर सती आतंकित हो भयभीत हो जाएँगी। इसी से उन्होंने 'नारि सुभाव' का उन्लेख किया है। भववश दुराव करना पुरुष के लिए भी संभव है। अतः यहाँ किव द्वारा मानव-स्वभाव का चित्रण है न कि नारी- निगा का प्रयत्न। अब रही उसकी सहज जड़ता। परीक्षा हो जाने के परनास् अमु के पूछने पर सती ने मयवश उनसे यह मिथ्या भाषण किया:—

'कंच्चु न परीक्षा लीन्हि गोसाईँ । कीन्ह प्रनामु तुम्हारिहि नाईँ ॥''

र. 'मानस', वालव ५४.६।

२. वहीं, ५५३।

२. ''बोले विद्सि महेसु इरि माया बलु खानि जिय ।''

<sup>---</sup>बाल ४६।

शंकर ने सब कुछ समझ कर मन ही मन प्रण किया। देवताओं के प्रशंस करने पर सती ने पूछा। शंकर मौन रहे। तब सती की समझ मे अपनी भयकर भूल आ गई। अब सिवा पश्चात्ताप और ग्लानि के क्या शेष रहा शिभीपण आत्मग्लानिवश वे अपने दोषों पर मन ही मन पछताने लगीं:—

"सती हृदय अनुमान किय सबु जानेउ सरबग्य। कीन्ह कपटु मै संभु सन नारि सहज जड़ अग्ये।।"

और कवि की उक्ति हुई .--

"जलु पय सरिस बिकाइ देखहु प्रीति की रोति भलि। बिलग होइ रसु जाइ कपटु खटाई परत पुनि ॥"

पुन. अभिन्नता असंभव हो गई। स्पष्ट है कि यदि सती स्वभावतः कपटी होतीं तो उन्हें पश्चात्ताप नहीं होता। शंकर की सर्वज्ञता का बोध होते हुए और राम के परम रूप का साक्षात्कार हो चुकने पर भी असत्य भाषण करना जडता अवस्य है। परन्त सती की बुद्धि मायावश भ्रमित हो रही है। उमे

सती को ग्लानि यही है कि मैने यह कपट क्यों किया? अब दूध-पानी की

न समझ सकने के कारण ही वे इस जड़ता को अपने स्वभाव का दोप समझ कर स्वय को ही धिक्कार रही है। जिस रूप में यह प्रसंग प्रस्तुत किया गया है उस पर विचार करने से सती का स्वरूप स्पष्ट हो जाता और इस जड़ता का

रहस्योद्घाटन भी हो जाता है।

प्रसग के प्रारंभ में ही कवि पाठक को सचेत करता है:--

"अति विचित्र रघुपति चरित जानहिं परम सुजान। जे मतिमंद बिमोह बस हृदय घरिह कछु आन॥"

परम सुजान ही राम का चरित समझ सकते हैं। सती की दशा विचित्र हैं। उनके स्वयं अनुमान रुशाने की बात नहीं थी। परम सुजान भगवान् शंकर के बोध कराने पर भी उन्हें बोध न हुआ। इसे सती की त्रुटि कहें अथवा भगवान् शकर की, कि जगद्गुरु होकर अपनी पत्नी का ही समाधान

न कर सके। शंकर जी की असमर्थता का कारण किन प्रत्यक्ष कर दिया:—
''बोले बिहँसि महेसु हरि माया बलु जानि जिय<sup>४</sup>।''

१. 'मानस', बाल० ६२। २ वही ।

३. वहीं, ५४।

४ वही, ५६ ।

सती का मोह देखकर वे विचार करते हैं:-

"मोरेहु कहें न संसय जाहीं। विधि विपरीत भलाई नाही।) होइहिसोइ जो राम रिच राखा। को करि तर्क वढ़ावें साखारे॥"

इसे राम-माया की लीला समझ कर ही वें सब कुछ राम की इच्छा पर छोड़ अपने इष्ट राम-नाम का आश्रय लेने हूं:—

"अस कहि लगे जपन हरि नामा"।"

उघर, सती का कपट वेश देख कर :---

"निज माया वलु हृदय बलानी । बोले बिहुँसि राम मृदुवानी ै।।"

इस अवसर पर मायापित राम अपनी माया के बल की स्वयं प्रशसा करते हैं। क्योंकि आज राम-रहस्य के परम ज्ञाता भगवान् इंकर ही की अर्द्धींगनी स्वय उनके द्वारा बोध कराए जाने पर भी इस माया के पाश से नहीं बच सकी। उसके एक सेनानी मोह ने ही यह करतब कर दिखाया। अत में सती के मिथ्या भाषण करने पर राम-माया की प्रभुता को समझ कर भगवान् इंकर भी मन-ही-मन उसकी सराहना करते हैं:—

''बहुरि राम मायहि सिर नावा। प्रेरि सतिहि जेहि झूठ कहावा ।। हरि इच्छा भावी बलवाना । हृदय सराहत सभु सुजाना ।।''

इस प्रकार इस प्रसंग का अध्यातमपक्ष प्रत्यक्ष हो गया। 'मानस' का प्रतिपाद्य है राम का स्वरूप-निरूपण। अतः राम की माया का स्वरूप-दर्शन भी आवश्यक है। ब्रह्म के राम रूप धारण करने पर ही आदिशक्ति सीठा के रूप में अवतरित होती है। सृष्टि की छोछा में आदि से अन्त तक माया ही विविध रूपों में क्रियाशील होती हैं। वह स्त्री-तस्त्र के रूप में सर्वत्र व्याप्त हो, विद्या रूप में राम के सम्मुख और अविद्या रूप में उनके विमुख किया करती है। शकर भगवान के विचार 'हिर इच्छा माबी बच्चाना' का तात्पर्य यही है कि यह सब राम की इच्छा से ही हो रहा है। राम की इच्छा यही रहती है कि वे नर शरीर धारण कर अपनी छीछा के विविध रूपो झारा अपने स्वरूप का बोध मक्तों को कराएँ और उन्हें भवसागर से पार होने

१. 'मानस', बाल० ५६. ६-७।

र. वड़ो, ४इ.८।

३. वही, ५७.६।

Y MET, RO WAR !

का साधन उपलब्ध करा दें। इसीलिए शाप देने पर जब नारद पश्चात्ताप करते है तो ---

"मम इच्छा कह दीन दयाला े।"

इस प्रकार वे इसे स्पष्ट कर देते हैं। माया का रहस्य समझे बिना राम को समझना संभव नहीं है। शंकर भगवान् सर्वश्रथम पार्वती को ही रामरूप का बोध कराते हैं। जब तक सती के रूप में माया का प्रत्यक्ष अनुभव उन्हें नहीं हो जाता तब तक शंकर-प्रतिपादित यह रामरूप भी उनकी समझ में नहीं आता। 'मानस' के अन्य श्रोताओं को भी रामरूप तब तक हृदयंगम नही हो सकता जब तक माया की भ्रम उत्पन्न करने वाली शक्ति का बोध उन्हें सती के क्रिया-कलाप द्वारा न करा दिया जाए। इससे प्रत्यक्ष हो जाता है कि राम के स्वरूप की विशेषता समझने के लिए माया के उस रूप से बचना चाहिए जो ऐसी जडता उत्पन्न कर देता है। अविद्या माया की सहज विभृतियों में जडता मो एक है जिससे कोई बच नहीं सकता। यह भी 'माया रूपी नारि' का एक रूप है जिसका निरूपण सती के आख्यान में किया गया है। राम के स्वरूप-निरूपण को छेकर चलने बाली कथा के प्रारम्भ में राम के स्वरूप-बोध में बाधक उस जडता का बोध करा देना उचित ही है, जो 'मानस' के प्रतिधा-पक शंकर प्रगवान-सा निरूपणकार होने पर भी बाधा डाल देती है। अतः श्रोता को इस जहता का ज्ञान प्रारम्भ में ही करा दिया जाता है कि कही ऐसा न हो कि 'मानस' तक पहुँच कर भी वह 'रघुपति महिमा अनुन अबाधा' ह्मपी 'बर-बारि' के अवगाहन से वंचित रह जाए। सती के हृदय में घर करने वाली जडता ही जब क्रियाशील होती है तभी 'मानस' के समीप पहुँचे हुए प्राणी को यह दशा हो जाती है-

''जडता जाड़ विषम उर लागा । गएह न मज्जन पाव अभागा ।। करिन जाइ सर मज्जन पाना । फिरिं आवै समेत अभिमाना ।। जौ बहोरि कोउ पूछन आवा । सर निन्दा किह ताहि बुझावा<sup>3</sup> ॥"

यह जड़ता इसीलिए अकल्याणकर है कि जो 'मानस' के समीप पहुँचने का प्रयत्न नहीं करते वे दूसरों से उसकी निन्दा भी नहीं करते। परन्तु जो उसके ममीप तो पहुँच जाते हैं किन्तु जड़तावश उसका रहस्य समझने मे अस-मर्थ रहते है वे उल्टे मिथ्याभिमानवश उसकी निन्दा करने लगते है। मानस-

१. 'मानस', बाल⊊ ६०.५-६।

र वही ४३२४

विरोधी प्रचार में स्रोन होने वाले ये लोग समाज के लिए अत्यन्त अकल्याणकर है। अतः इस आख्यान द्वारा मानस-अवगाहन के लिए प्रयत्नशील पथिको को यह परम हितकारी उपदेश दिया गया है।

इस प्रकार किंव स्पष्ट कर देता हैं कि यह राम को साया का प्रभाव है। यहाँ अविद्या माया की शक्ति का स्वरूप-बोध कराना ही उसे इष्ट है, कुछ यह सिद्ध करना नहीं कि प्रत्येक नारी कपट की पुतली होती है। अतः यह उक्ति नारी-स्वभाव के संबंध में किंव का अभिमत नहीं है। ऐसा होने पर वह इसे सती की पश्चातापपूर्ण उक्ति के रूप में न रखकर अपने सिद्धान्त-रूप में प्रस्तुत करता कि 'हे मन! नारी सहज जड अज्ञ होती है। इससे सावधान रह।' इसके लिए गोस्वामी जो को नारी-निन्दक की उपाधि न देकर उनका अनुगृहीत होना ही उन्ति है। समझने की बात है कि यदि उन्हें पग-पग पर नारी-निन्दा का हिंहोरा ही पीटना था तो क्या नारी के दूपणों को चरितार्थ करने के लिए उनके इष्टदेव राम के आराध्य भगवान् शंकर की भार्या ही रह गई पी भूलना न चाहिए कि सती उन्ही पार्वती का पूर्वरूप है, जिनकी बन्दना में कहा जाता है:—

"भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ । याभ्यां बिना न पश्यंति सिद्धाः स्वांत स्थमीश्वरम् ॥"

'मानस' की प्राप्ति के लिए अनिवार्य इसी श्रद्धा का स्वरूप और उसके साथ विश्वास का संबंध स्पष्ट करने के लिए ही सती के आख्यान का प्रयोग किन ने किया है। द्वितीय अध्याय में उसका विवेचन हो चुका है। अत. इस प्रसग में इतना ही अलम् है।

अयोध्याकाड में एक और उक्ति है --

"कवने अवसर का भयेउ गएउँ नारि विस्वास । जोग सिद्धि फल समय जिमि जितिह अबिद्या नास<sup>ै</sup>।।"

महाराज दशरथ के इन वचनों का अभिप्राय यह मान लिया जाता है कि तुलसीदास को दृष्टि में नारी का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। यहाँ स्थिति यह है कि राजा ने पत्नी पर विश्वास किया। कामवश होने से उसके रोष को 'काम कौनुक' समझ पुत्र की श्राप्थ लेकर बचन देने की भयंकर भूल

र 'मानस' वाल० र

२ वहीं, अनी० २३ ३

कर बैठें। अतः उन्हें भीपण पश्चात्ताप है कि किस अवसर पर उनसे क्या हो गया जिसके फलस्वरूप राम-राज्याभिषेक के अवसर पर सारा सुख पत्नी के कपट-जाल से उसी प्रकार विनष्ट हो गया जैसे सिद्धि-प्राप्ति के अवसर पर अविद्या के प्रभाव से किसी यती का विनाश हो जाए । यह उदाहरण देते हुए भी दशरथ नहीं पहचान पाए कि वे भी अविद्या द्वारा हो ठने गए हैं। किव को यहाँ अविद्या का रूप प्रत्यक्ष करना इष्ट है, यह सिद्ध करना नहीं कि प्रत्येक स्त्री अविद्या को ही पात्र है। यह राम के अप्रतिम प्रेमी, नीति-निपुण, पुण्यक्लोक चक्रवर्ती के हृदय में अपनी भयंकर भूल के कारण उत्पन्न आत्मण्लानि एव पश्चात्ताप की करण अभिव्यक्ति है, किसी नारी-निन्दक का उद्घोष नहीं। नारी-निन्दा इष्ट होने पर इस प्रसंग में किव अपने व्यापक अध्ययन के आधार पर शास्त्रों और नीति-ग्रथों से चुन-चुन कर नारी-निन्दा परक

इस प्रसग मे अयोध्यावासियों द्वारा कही गई उक्तियों में भी नारी-निन्दा देखी जाती है। राम-वन-गमन के समाचार का प्रभाव यह होता है:—

"नगर फैल गई बात सुतीछी। छुअत चढी जनु सब तन बीछी।। जो जहाँ सुनइ घुनहि सिर सोई। बड़ विषादु निह धीरज होई॥ मुख सुखाहि लोचन स्नविह सोकु न हृदय समाइ। मनहु करुन रस कटकई उत्तरी अवध बजाइ ॥"

राम से प्रगाढ़ प्रेम करनेवाला प्रजावर्ग एकाएक उनके राज्याभिषेक के सुलद समारोह को शोक-समाज में परिवर्तित होते देख अर्घविक्षिप्त हो उठता है। इसी मनोदशा में नगर-निवासी महारानी कैकेयी के लिए कठोर अपशब्दों का प्रयोग कर बहुत कुछ कह जाते हैं। अब तक राम से प्रेम करने वाली

उक्तियों का ढेर लगा सकता था।

१ यहाँ 'जतिहि' का अर्थ योगी अथवा सन्यासी किया अ≀ता है। 'यती' का एक अर्थ 'ब्रह्मचारी' भी यहाँ द्रष्टच्य है।

२ 'मानस', अयो० ४५ ६, ४६।

३. ने यहाँ तक कह जाते हैं:—
'धिर पिपिनिहि वृक्षि का परेल ! छार सबन पर पादकु घरेल ॥
निज कर नयन काढ़ि चह दीखा । डारि सुधा विषु चारति चीखा ॥
कुटिल कठोर कुबुद्धि समागी । मह रघुवस वेनु वन स्रागी ॥
पालव वैठि पेड़ येहि काटा । सुख महुँ सोक ठाउ घरि ठाटा ॥''

कैकेसी ने आज यह भीषण रूप धारण किया है। उसके इस एकाएक परिवर्तित रूप की देख आदचर्य-चिकित और दुःखदम्य प्रजाजन अंत में कह उठते हैं:---

"सदा रामु येहि प्रान समाना । कारन कवन कुटिल पनु ठाना ।। सत्य कहिंह किव नारि सुमाऊ । सब विधि अगट्ट अगाथ दुराऊ ।। निज प्रतिविम्ब बरुक गहि जाई । जानि न जाइ नारि गति भाई ॥ काह न पावकु जारि सक का न समुद्र समाइ । का न करइ अबला प्रवल केहि जग कालु न खाई ॥"

प्रजाजन के ये वचन और कैकेयी के सबध में कही हुई कटूक्तियाँ इस अवसर पर नितान्त स्वामाविक है और चरित्र-वित्रण की दृष्टि से उपयुक्त भी। यदि वे सब ऐसा न कहते तो यह बड़े गर्व से कैसे कहा जा सकता कि गोस्वामीजी को मानव अन्त करण की जैसी परख है वैभी हिन्दी के दूसरे किव को नही। यहाँ प्रसंग की भीपणता के मूल कारण-रूप एक नारी के होने से अनक लोकोक्तियाँ उनके मुख से निकल कर हृदय के विपाद को हल्का कर रही है। अस्तु, यहाँ किव को नारी-निन्दा में लीम देखना न्याय नहीं है।

इस अवसर पर भरत ने कैंकेयों से जो कुछ कहा है उमका विवेचन हो वुका है । उन्होंने भी 'तीय सुभाऊ' पर कुछ व्यग्य किया है —

"भूप प्रतीति तोरि किमि कीन्ही। मरन काल विधि मित हरि लीन्ही।। विधिहु न नारि हृदय गित जानी। सकल कपट अघ अवगुन खानी।। सरल सुसील धरमरत राऊ। सो किमि जानइ तीय सुभाऊ॥ 3"

निस्संदेह राजा का कार्य किसी नीतिनियुण चक्रवर्ती के अनुरूप नही था। किसी का अत्यधिक विश्वास कर बिना जाने शपथ खाकर बचन दे देना राजनीति के अनुकूल नहीं हैं। उन्होंने ऐसा स्त्री के साथ किया और उसे राजनीतिक चालों से बिलग समझा। यहीं वे चूक गए। इसका कारण उनकी सरलता और धर्म-शीलता ही हैं जो कभी किसी का अविश्वास नहीं करने देती। यहाँ ध्यान देने की बात है कि भरत ने इससे भी अधिक कठोर बचन इस समय कैकेयी से कहें हैं, और उपर्युक्त बचनों के अनन्तर ही बह कहते हैं —

"अस को जीव जंतु जग माही । जेहि रघुनाथ प्रान प्रिय नाहौ ॥ भे अति अहित राम तेच तोही । को तू अहिस सत्य कहु मोही ।।"

१. 'मानस', बायो० ४६. ६-४७ ।

र- देखिए पींछे पं छे २६ ३०।

१ वही, रहर ३-४

#### नारी-निन्दा

अस्तु, प्रजा, राजा एवं भरत के वचनों को उनके रामप्रेम, मानव-स्वभाव तथा परिस्थितियों के मेल में न देखकर यह धारणा बना लेना उचित नहीं कि किव नारी के प्रति अपनी विरक्ति और चिढ को अवसर पाकर उसकी निन्दा के रूप में व्यक्त कर रहा है।

गोस्वामी जी को नारी निन्दक सिद्ध करनेवालों को इसका सबसे बड़ा प्रमाणपत्र अरण्यकाण्ड में मिल जाता है। श्रीराम द्वारा नारद के प्रति कहें गए बचनों को तुलसीदास का निश्चित सिद्धान्त समझकर यह अर्थ लगाया जाता है कि वे घोर नारी-निन्दा करके समाज को उसके परित्याग का उपदेश दे रहे हैं। अस इस महत्त्वपूर्ण प्रसग के विस्तृत विश्लेषण की अपेक्षा है।

प्रसंग है सीता की खोज में यूमते और उनके लिए 'महा बिरही अतिकामी' की भाँति विलाप करते हुए राम और नारद की वार्ता का। नारो की घोर निन्दा करने वाळे राम उसके पहले और पश्चात् भी नारो से विरत न होकर उसकी खोज में घुमते रहे, यह विशेष वात है। सीता के अन्वेषण में तत्पर प्रभु पंपासरोवर पर पहुँचकर विश्वाम-हेतु 'परम प्रसन्न' मुद्रा में आसीन हो अनुज सं रसाल कथा कहने-मुनने लगे। उन्हें देख नारद की स्मरण हुआ कि कभी मैं भी नारी के लिए व्याकुल हुआ था। आज उन्हें अत्यन्त दुख हुआ कि मेरी इस भयकर भूल के फलस्वरूप मुझे दण्डित न कर भक्तवत्सल उल्टे मेरा बाप स्वीकार कर स्थयं नाना दु.ख सहन कर रहे हैं। मेरे कल्याण के लिए मेरा अभिमान दूर करने की इच्छा के कारण ही प्रभुको यह महान् कष्ट उठाना पड रहा है। मुझे दण्डित कर समझा देते कि देखो यह सुम्हारे अभिमान का द्रुष्परिणाम है। परन्तु करुणानिघान ने मुझे परिताप से **बचाने** के लिए तब विवाह नहीं करने दिया और फलस्वरूप आज स्वय इस सताप में आ पड़ेहै। आज वरदानतो प्राप्त करलूँकि इसीअवतारका नाम स**ब** नामों में श्रेष्ठ हो और कम से कम, निवेदन तो कर दूँ कि हे प्रभु! मुझे हो नयो न विवाह कर लेने दिया ? मैं उसके फलस्वरूप दु.ख मोग लेता, आपको तो कष्ट न होता । निदान, नारद राम के समीप पहुँचे और अभीप्सित वरदान प्राप्त कर लेने के पदचात् उनसे निवेदन किया -

''राम जबहि प्रेरेहु निज माया । मोहेहु मोहि सुनहु रघुराया ।। तब विवाह में चाहौं कीन्हा । प्रभु केहि कारन करै न दीन्हा ।।"

१. 'मानस', घरख्य० ३६.२,३ । सम्पूख वार्तालाय के किए देखिए वर्दी १४ ५ ३८

अपने परम प्रिय भक्त को समीप देख भगवान् भी आज अत्यन्त प्रसन्त है। भक्तवत्सल आज उसकी ग्लानि को दूर कर उसके सम्मुख अपने उस स्वभाव का मर्म खोल देना चाहते हैं जिससे विवश होकर वे भक्तों के कल्याणार्थ उन्हें दण्ड न देकर स्वयं कष्ट उठाया करते हैं। किन को भी नारद के व्याज से भक्तों को यह बतला देना है कि किस भाव से वे प्रमु के सर्वाधिक स्नेह के अधिकारी हो सकते हैं। अतः राम नारद के प्रश्न का उत्तर देते हैं:—

"सुनु मुनि तोहि कहाँ सहरोसा। भजिह जे मोहि तजि सकल भरोसा॥ करौं सदा तिन्ह कै रखवारी। जिमि वालकिह राख महतारी ॥"

भगवान् मक्त को समझाते हैं कि भक्तों पर मेरा प्रेम मातृवत् होता है। ज्ञानी भक्त मेरे लिए 'प्रौढ़ तनय' के समान है, परन्तु सबका मरोसा छोड़ एकमात्र मेरी शरण गहने वाला मुझसे वही प्रेम प्राप्त करता है जो कोई शिशु अपनी जननी से। ऐसे भक्त की रक्षा में उसी माता की भाँति तत्परता से करता रहता हूँ जो शिशु की अबोधता के कारण उत्पन्न अनिष्ठ और संकटों से सर्वत्र उसकी रक्षा में सलजन रहती और उसके कष्ट-शमन के लिए स्वयं अगणित कष्ट सहती है। उसी शिशु के प्रौढ हो जाने पर माता के प्रेम का वह रूप नहीं रह जाता, क्योंकि अब वह अपनी रक्षा में स्वयं समर्थ होने के कारण उस पर निर्भर नहीं रहता। ज्ञानी और प्रपन्न दोनों के ही प्रबल शत्रु हैं काम और क्रोध। उनसे रक्षा के लिए ज्ञानी को अपने और भक्त को मेरे बल का सहारा रहता है। ऐसा समझ कर ही पंडित जन ज्ञान-प्राप्ति होने पर भी मेरा भजन करते है। स्पष्ट हो गया कि प्रपन्न भक्त की काम-क्रोध से रक्षा प्रमु का मातृवत् सहज स्वभाव है। अब उन्हें यह समझाना शेप रहा कि विवाह क्यों नहीं करने दिया।

कुछ काल पूर्व राम लक्ष्मण को समझा चुके है कि दुर्धर्घ काम के प्रभाव से बचने की क्षमता बिरलो में होती है और नारी ही उसका परम बल है:—

"लिखिमन देखत काम अनीका। रहिह घीर तिन्ह कै जग लीका।। एहि के एक परम बल नारी। तेहि तें उबर सुभट सोइ भारी।।

तात नीति अति प्रबल खल काम क्रोघ अरु लोभ । मुनि विज्ञान धाम मन करिंह निमिष महुँ छोभ ॥ लोभ के इच्छा दंभ बल काम के केवल नारि । क्रोघ के परुष वचन बल मुनिवर कहिंह बिचारि ॥"

र मानसः, अरस्य≖ इ.६ ४,४ १ वही, २१ ११, १२, १२

माया ब्रह्म की कामना का मूल हैं। इसीलिए वह विश्व में नारी-रूप में सभी कामनाओं का मूल रूप हो प्रकट हो रही है। अतः नारद के प्रश्न करने पर कि जब आपने अपनी माया की प्रेरणा की तब मुझे विवाह क्यों नहीं करने दिया, उन्हें माया के इस स्वरूप का बोध कराया गया। राम ने उनसे जो कहा उसका तात्पर्य यहीं हैं कि जब तुम्हारे उत्पर माया व्यापी तो उसने अपने प्रबल सेनानी काम से काम लिया, और स्वयं नारी के रूप में तुम्हारे सामने आ विराजी। परिणाम वहीं हुआ जो होना था। कामदृष्टि से देखें जाने पर वह मातृ-शक्ति के रूप में नहीं दिखी। अतः दु खदायिनी सिद्ध हुई। मोहान्ध होने से उसका दिन्य रूप दृष्टि से ओझल रहा, और अस्थि-चर्ममय रूप की चकाचौध से पराजित होने के कारण ही तुम्हारी दुर्दशा हुई। मयवान् को बाज नारद के बहाने सतों और भक्तो को समझा देना है कि विरक्त संत को नारी में माया के दिन्य रूप के ही दर्शन करना चाहिए और यह न कर उसके अस्थि-चर्ममय सीन्दर्य को काम-दृष्टि से देखने का दुष्परिणाम क्या होता है। इसीलिए नारद मुनि से राम का उपदेश होता है:—

"सुनु मुनि कह पुरान श्रुति संता। मोह विपिन कहुँ नारि वसंता।।
जप तप नेम जलाशय झारी। होइ ग्रोषम सोखै सब नारी।।
काम क्रोध मद मत्सर भेका। इनहिं हरफ प्रद बरणा एका।।
दुर्जीसना कुमुद समुदाई। तिन्ह कहँ सरद सदा सुखदाई।।
धर्म सकल सरसीरुह बृंदा। होइ हिम तिन्हिंह दहै सुखमन्दा।।
पुनि ममता जवास बहुताई। पलुहइ नारि सिसर रितु पाई।।
पाप उलूक निकट सुखकारी। नारि निविङ् रजनी अँधियारी।।
बुधि वल सील सत्य सब मीना। बनसी सम त्रिय कहिंह प्रजीना।।

"अवगुन मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुख खानि। तातें कीन्ह निवारन मुनि मै येह जिय जानि ।।"

इसमें शंका नहीं कि नारद की जो दशा हुई थी वहीं उक्त रूपक में स्पष्ट

१. विश्वमोहिनी को देख: --

<sup>&#</sup>x27;देखि रूप मुनि बिगति विसारी। बड़ी बार लिंग रहे निहारी।।'' की दशा की प्राप्त करने के परिश्यम स्वरूप कपट, लोभ कोषादि के वर्शामृत हो नारद जिस परिहासास्पद स्थिति को प्राप्त हुए वह सर्वविदित है। 'मानस' वालकांड में इसका विस्तृत वर्णन है।

२ 'मानसं, **भरवर्गः ३**०१ म, ३८

की गई है। उनका मोह बढा और आजीवन किया हुआ जप-तप, समस्त धर्म एवं बुद्धिबल, ज्ञान एवं भक्ति सभी काफ़्रूर हो गए। अतः उन्हें बतलाया गया है कि इस दृष्टि का परिणाम बहुत कुछ उसी प्रकार होता है जैसा प्रकृति मे विविध व्यातुओं का कार्य देग्वा जाता है। इस समय राम प्रकृति के खुले प्रागण मे पम्पासरोवर पर विराज रहे है, राजमहलों में नही। इस प्रसंग में प्रकृति के रूपो और व्यापारों का अप्रस्तुत रूप में आ जाना सर्वया स्वाभाविक तथा अवसरानुकूल हुआ है। नेशों के समक्ष प्रस्तुत प्रकृति की लुभावनी सूषमा के आधार पर ही यह मर्का भाँति स्पष्ट कर दिया जाता है कि पुरुष जब नारीको अपनीसमस्त कामनाओं एवं स्थूल वासनाओं का केन्द्र बना लेता है तब प्रकृति का यह रूप उसके जीवन में चरितार्थ होने लगता है। यह नारी की करतूत नहीं पुरुष की काम-दृष्टि का दुष्परिणाम है। नारद एवं शुर्पणखा दोनी के प्रसमी मे ही कामभावना का यह रूप प्रत्यक्ष किया गया है। नारद की काम-भावना के लिए विश्वमोहिती लांछन की अधिका-रिणी नही। उसी प्रकार शूर्पणखा की भावना के लिए राम दोषी नही। अत कवि की धारणा एकदम स्पष्ट है कि काम-दृष्टि से मुख होने वाला दोषी है न कि वह व्यक्ति जो उस आकर्षण का केन्द्र है, वह चाहे नर हो अथवा नारी। नारद का इतिहास यही कह रहा है और इसीलिए कहा जा रहा है यह नारद से ही कि नारी को कामदृष्टि से देखने पर पुरुष का काम ही उसके 'मोहिविपिन' का दर्धक बनता और नारी उसके नेत्रों को वसंत सी जान पडती है। नारी के प्रति उसकी कामाग्नि उसके समस्त संयम-नियम रूपी जलाशयो को सुखा देती है। उसी के चिन्तन मे वह जपतपादि सब मूल जाता है। वर्षा को देख जैसे भेढक हर्षित होते हैं, उसी प्रकार नारी को देख मोहान्ध नर के हृदय की इच्छाएँ और विकार प्रसन्न होते हैं। शरद्-ऋतु मे जिस प्रकार कुमुद खिलते हैं दैसे ही नारी के प्रति आर्क्षित मोहान्य पुरुष की दुर्वासनाएँ बिकसित हो मनमोहक रूप घारण करती है। नारी को प्राप्त कर उसका सहस्य बढ जाता है और सबके परिणाम-स्वरूप मोहान्धकार मे पडे मनुष्य के पापों की वृद्धि होती है। बसी के चारे का लोभ जैसे मछलियों के प्राणान्त का कारण बनता है, ऐसे ही नारी से काम-मुख की लालसा पुरुप के सर्वनाश का कारण हो जाती है इस प्रकार प्रमदा सब प्रकार से धूळप्रद और अवगुणों को उत्पन्न करन वाली है

वासनापूर्ति को एकमात्र लक्ष्य बनाने से नारी प्रमदा कप में ही दिष्टिगोचर होगी और पुरुष की यह प्रवृत्ति उसके नाश का कारण बनेगी, यही यहाँ प्रत्यक्ष किया गया है। यहाँ नारी की निन्दा नही अपितु नारी के प्रति पुरुष की काम-भावता का दुष्परिणाम दिखाना इष्ट है। यह नारद और राम की स्थिति से स्पष्ट है। विश्वमोहिनी की आसक्ति नारद की दुर्दणा का कारण बनी। उसने स्वेच्छा से राम का बरण किया फिर भी नारद उसके खोने से विक्षिप्त से हो गए और उसे भगवान की पत्नी—जगज्जननी के रूप में देखकर भी क्रोधाभिभृत हो प्रभुको शाप देवैठे। जगदम्बा में मातु-शक्ति का दर्शन न करने से जो कुछ हुआ, उसमे नारद की दृष्टि का दीप था अथवा विश्वमोहिनो ही प्रमदा थी ? स्मरण रखना चाहिए कि विश्वमोहिनी के प्रति नारद की भावना के कारण ही उन्हें आज यह उपदेश मिल रहा है। विचार-णीय है कि यदि पुरुष नहीं, नारी ही इसका कारण है तो जिस विश्वमोहिनी को खोकर नारद विवेकहीन हो गए, उसे ही खोकर आज प्रभु इतने प्रमन्निच ही नहीं, अपित उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील भी क्यो है ! कारण स्पष्ट है। राम नारी को काम-दृष्टि मात्र से नही देखते, उसे अपनी जीवन-लीला की अभिन्न शक्ति के रूप मे देखते हैं। प्रत्यक्ष है कि यहाँ नारी-निन्दा करना कवि का लक्ष्य नहीं है। उसे श्रोता समाज को यह समझाना है कि यदि पुरुष नारी को निर्मल दृष्टि से न देख मिलन दृष्टि से देखेगा तो उसके सच्चे स्वरूप को न पहचानने के कारण मोह-पाश में बद्ध हो दुखी होगा। निष्कलुष दृष्टि रखनेवाले व्यक्ति को ही नारी के सच्चे स्वरूप का बोघ हो सकता है। इसीसे यहाँ कवि अपने मन को नारी-रूपी दीपशिखाका पत्तंगा न बनने का आदेश देता है । इस प्रसग का निचोड़ यही है कि भगव/न् भक्त के कल्याणार्थ अव-तरित होते तथा उसकी रक्षा सदैव करते है। भक्त के जीवन की सबसे बड़ी हानि उस काम-दृष्टि से होती है जो वह अज्ञानवरा नारी पर डालता और काम-पृत्ति ही जीवन का लक्ष्य मान लेता है। प्रभु को अपना सर्वस्व माननेवाले संतों को यहाँ बोध कराया गया है कि किस प्रकार उन्हें अपने समस्त विकारों पर नियन्त्रण कर नारी के वास्तिविक रूप को पहचानने की आवश्यकता है।

गोस्वामो जी यह बतलाना चाहते हैं कि मातृशक्ति के रूप में ही प्रमु का सर्वाधिक स्नेह भक्त को प्राप्त है अपैर वे भक्त की रक्षा सदा करते हैं।

१. 'प्रमदा' का विवेचन बन्यत्र हो चुका है, देखिए पं छे ए० ३१-४७।

<sup>&</sup>lt; इसकी न्याख्या वीके हो चुकी है

राम ने नारद से यह स्टब्ट किया है कि मोह अपने सेनानी काम, क्रोध, स्रोभादि सिहत आक्रमण कर अन्धकार का ऐसा आवरण डालता है कि प्रकाश के अभाव में अपने स्वरूप को समझना जीव के लिए असंभव हो जाता है। काम समस्त कामनाओं को नारी में केन्द्रित कर देता है। उसी से सर्वाविक दारण दुख प्राप्त होते हैं। राम की कुपा से यह दृष्टिदोध दूर होना है और वहीं मातृ शक्ति सब में प्रकट हो प्रकाश-प्रदायिनों हो जाती है। माया की यहीं लीला यहाँ प्रत्यक्ष करना किन का लक्ष्य है, कुछ राम के द्वारा नारी-निन्दा का झड़ा फहराना नहीं। इसे समझना हर भक्त का कर्तव्य है, और इसीसे यह समझाया गया है उसे जो समस्त लोकों में नित्य विचरण करता और नारदीय भक्ति का प्रचार और प्रसार करते हुए नित्य लोक-कल्याण में निरत रहता है। अतः इस प्रसंग का महस्त्व न समझते हुए इसे कोरी नारी-निन्दा के रूपमें ग्रहण करना कदापि उचित नहीं।

इसी प्रंसग के पूर्व नारी-निन्दा का एक और प्रसंग है। बन की शीभा देखते हुए विरही राम का लक्ष्मण से कथन हैं:—

''लिखिमन देख बिपिन कइ सोभा। देखत केहि कर मनु निह छोभा।। नारि सिहत सब खग मृग बृन्दा। मानहुँ मोरि करत हि निन्दा।। हमिह देखि मृग निकर पराही। मृगी कहिं हुन्ह कहुँ भय नाही।। तुम्ह आनन्द करहु मृग जाए। कञ्चन मृग खोजन ए आए।। संग लाइ किरानी किर लेही। मानहुँ मोहि सिखावनु देही।। सास्त्र सुचितित पुनि पुनि देखिअ। भूप सुसेवित बस निह लेखिअ॥ राखिअ नारि जदिष उर माहीं। जुवती सास्त्र नृपति बस नाहीं।।"

यहाँ कित्यिय विचारको को यही खटकता है कि तुलसीदास ने नारी को इतनी बेवफा बना दिया कि उसे चाहे हृदय में ही वयों न रखो वश में नही रहें सकती, मौका पाकर पुरुष को त्याग चाहे जहाँ चल देती है। उन लोगों की तर्कपद्धति की प्रशंसा अपेक्षित नहीं जो इस विलक्षण व्याख्या द्वारा यह सिद्ध करते हैं कि तुलसीदास को नारी के लिए ऐसी मदी बात ही कहने को रह गई थी। सो भी यह उक्ति चरितार्थ करने के लिए जगन्जननी के प्रसंग में उसे प्रभु के श्रीमुख से ही कहलाना उन्हें इष्ट हो सकता था। कहना न होगा कि राम का यह कथन महाकि की म वुकता का अन्यतम उदाहरण और

१. 'मानस', अर्थय० ३०.३-६।

उसको मनोवैज्ञानिक भावव्यंजना की दक्षता का प्रमाण है। अपनी असावधानी के कारण पत्नी का हरण हो जाने पर राम के अन्तरतम की ग्लानि जिस स्वाभाविक रूप से आत्मिनिन्दा के रूप में यहाँ बोल उठी है, वह देखते ही बनता है। इममें तुलसीदास का कविकर्म न देख उनकी नारी-निन्दा देखना सहृदयता नहीं और चाहे जो हो।

"तुम्ह आनन्द करहु मृग जाए। कंचन मृग खोजन ए आए ।।"

मे हृदय की जो बेदना है उसका जोड़ शायद ही कही मिले। उसके बाद ही दिखाई पड़ते है सरोबरों में विहार करते हुए करि-करिनी के जोड़े। राम के मन मे भावना उठ रही है कि बाह! आग यह पशुभी मुझसे अविक भाग्यशाली और चतुर है। ये अपनी प्रिया को अरक्षित नहीं छोडते, साथ ही रहते हैं। कैसी सीख मुझे दे रहे हैं! क्या तुम नौतिशास्त्र मूल गये? वहाँ कहा गया है कि शास्त्र को बार-बार दोहराते रहना चाहिए, राजा की कितनी भी सेवा करो, वह किसी के वश में नहीं होता, निरकुश ही रहता है और नारो-रत्न एक ऐसी बस्तु है जिसे चाहे हृदय में ही छिपाकर नभें न रखो, कभी मुरक्षित नहीं समझाना चाहिए। उस पर सभी की दृष्टि रहती है। असावधानी होने से छिन जाने का भय रहता है। हुआ भी यही था। अतः यह उक्ति सीता की रक्षा में असावधानी के कारण पश्चात्ताप और ग्लानि की अनुमूर्ति करने वाले वियोगी राम की है—नुलसीदास द्वारा नारी-निन्दा का गान नहीं।

किष्किन्धाकांड मे श्रीराम सुग्रीव से कहते हैं:--

''सेवक सठ, नृप कृपिन कुनारी। कपटी मित्र सूल सम चारी ।।''

इसमें कुनारी को जून समान समझने में नारी-निन्दा नहीं, नीति की बात है। मूर्ख सेवक, कजूस राजा, कपटी मित्र और कुनारी, चारों ही काँटे के समान कष्टकारक होते है। मित्र के गुण-दोष समझाते हुए, सुग्रीव के प्रति राम-का यह नीति-वचन है। इसके कुछ काल बाद ही राम बालि की ताबना करते हैं:—

''मूढ तोहि अतिसय अभिमाना । नारि सिखावनु करेसि न काना<sup>3</sup> ॥''

अतः 'सुनारो' और 'कुनारो' का भेद यहाँ ज्ञात हो जाता है। कीन कहेगा कि कुनारी दुखदायक नहीं सुखदायक होती हैं ? 'मानस' में ताड़का,

र मानस्त अरुप्य०३०६। २ वही किन्सिन्सा० व.६।

१ वहीं ५६

षूर्णण ला लादि कुनारियाँ हैं। विघाता की गुण-दोषमय सृष्टि में ऐसा नहीं है कि सारा दोष पुरुष के हिस्से में पड़ा और स्त्री सभी गुणो को ले भागी हों। गुण-दोष दूब-पानी की तरह समस्त मृष्टि में ज्यास है। मंत का गुण यही है कि नारी के दोष अपनी दृष्टि से दूर रख कर वह उसके गुणों में मातृ- शक्ति के गुणों की छाया देखता और उसके प्रति माता की पूज्य बृद्धि ही रखता है। इसकी पराकाण्ठा परमहमदेव के जीवन मे देखी जाती है, जिन्होंने पत्नी को भी मातृबृष्टि से देखा और एक वेदया में भी माँ काली के दर्शन किए। अतः ऐसी उक्तियों में नारी-निन्दा देखना ठीक नहीं।

ऋष्यमूक पर विराजमान, वर्षा के सौन्दर्य का वर्णन करते हुए भगवान् राम एक और बात भी कह देते हैं, जो नारी-निन्दकों के बड़े काम आती है :— "महावृष्टि चिल फूटि कियारी। जिमि मुतंत्र भये विगर्राह नारी ।"

महावृष्टि होने से क्यारियाँ फूट गईं, और जल मर्यादा तोडकर प्रवाहित होने लगा है, जिस प्रकार स्वतंत्र होने पर स्त्री बिगड जाती है। मर्यादा उल्लंघन कर देना हो स्त्रों का बिगड जाना है, अतः अप्रस्तुत निर्तात उपयुक्त क्षीर सटीक है। प्रसिद्ध आर्पवचन 'न स्वी स्वातंत्र्यमहीत<sup>े</sup>' के अनुसार नारी अपनी मर्यादा में स्थित रहते हुए भी स्वतन्त्रता की अधिकारिणी नहीं मानी गई। तुलसीदास द्वारा यहाँ इस वचन का परिष्कार किया गया है। ऋषि-मुनियों का खण्डन उनकी संत-प्रकृति के विरुद्ध था। अतः यहाँ उक्ति का परिमार्जन कर यह दिखा दिया गया कि कैसी और कितनी स्वतन्त्रता नारी के लिए हितकर अथवा अहितकर है। किसी भी क्यारी का जल वर्षा अधिक होने से उसको मेंड या सीमा लोड़कर बाहर निकलता है। यदि वह दूसरी क्यारी में जाता है तो यही दक्षा वहाँ भी होती है और पौधों की हानि होती हैं। यह दशा सामान्य-वृष्टि में नहीं, महावृष्टि में ही होती है। इसी मौति स्वतन्त्रता नारी के लिए हानिकारक नहीं। हाँ, ऐसी स्वतंत्रता जो मर्यादा का अतिक्रमण करे अवश्य ही हानिकर है। यहाँ प्रकृति के एक सामान्य व्यापार को लक्ष्य करके उचित सीख दे दी गयी है। मर्यादा के बाहर स्वतन्त्रता किसी भी प्राणी के लिए उचित नहीं है। अतः नारी की मर्यादातिक्रमण वाली स्वर्तत्रता यदि अनुचित कही जाती है तो इसमें नारी-निन्दा क्यो देखी

१. 'मानस', दिख्यिन्या० १४.७।

२. भनुस्मृति अध्याय ६ ३।

जाए ? नर और नारी का शारीरिक विकास और प्रकृति तथा उनके सामाजिक क्षेत्र में भिन्न कर्तव्य ही यह स्पष्ट करते हैं कि नारी की सीमा के बाहर स्वतंत्रता स्वयं उसके एवं समाज के लिए जितनी हानिष्ठद है, उतनी पृष्ट्य की स्वतंत्रता नहीं। पुरुष पर नियंत्रण रखनेवाली नारी के अपनी मर्यादा के बाहर स्वतंत्र हो जाने पर पुरुष की जो स्थित होगी उसकी कल्पना की जा सकती है। नारी का मर्यादापूर्ण जीवन समाज के लिए कितना आवश्यक है यह एक छोटे से उदाहरण के उगा किस खूबी से दिखाया गया है। इस समय मर्यादा की स्थापना के हेनु अवतरित मर्यादापुष्ट्योत्तम के समक्ष 'हरि लीन्हेसि सर्वस अरु नारी' की समस्या उपस्थित है, जो एक माई को दूसरे भाई के प्राणों का ग्राहक बना रही है। ऐसे अवसर पर पुष्प की इस मर्यादाहीतता का दुष्परिणाम देख यदि नारी की मर्यादा पर उनकी दृष्टि जाती है तो यह नितान्त स्वाभाविक है। यह समाज मे नारी के महत्व का मंकत है, न कि उसकी बुराइमों का विश्लेषण।

अब आता है सुन्दरकाण्ड का वह प्रसग जहाँ का निम्नाकित कथन सर्वाविक लोकप्रिय है :—

"ढोल गँवार मूद्र पसु नारी । सकल ताड़ना के अधिकारी ॥"

प्रसग है समुद्र पार करने का। विभीषण का परामर्श मानकर राम तीन दिन तक सागर-तट पर बैठकर समुद्र से विनय करते हैं। अन्ततः, कोई परिणाम न देख उसके शोपण के लिए बाण-सन्धान करते हैं। उस समय समृद्र में भीषण ज्वाला उठती है। सारे जलचरो को जस्त देख समृद्र ब्राह्मण-रूप धारण कर अनेक रत्नों की भेंट ले प्रभु के सम्मुख उपस्थित हो उनसे निवेदन करता है:—

"सभय सिन्धु गहि पद प्रभु केरे । छमहु नाथ सब अवगुन मेरे ॥ गगन समीर अनल जल घरनी । इन्ह कइ नाथ सहज जड़ करनी ॥ तव प्रेरित माया उपजाएं। सृष्टि हेतु सब ग्रन्थनि गाएं॥

१. 'मानस', सुन्दर० ५८.६।

इस प्रसंग का विस्तृत विवेचन 'सरस्वती' (सितम्बर १६४०) में किया जा चुका है। उसे अविकृत्कुरूप से यहाँ उतार देना अथ की कृतिवर-वृद्धि करेगा। अतः संदेप में तरसम्बर्ग कुछ विचार वहीं स्वकृतिको जाते हैं

प्रमु आयमु जेहि कहँ जिस अहई । सो तेहि भाँति रहे मुख लहई ॥
प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्ही । मरजादा पुनि तुम्हरिअ कीन्ही ॥
ढोल गँवार सूद्र पसु नारी । सकल ताड़ना के अधिकारी ॥
प्रभु प्रताप मैं जाब मुखाई । उतरिहि कटकु न मोरि बड़ाई ॥
प्रभु अग्याँ अपेल श्रुति गाई । कर उसो बेगि जो तुम्हिह सोहाई" ॥
मुद्र की इस विनय में 'ढोल गँवार सूद्र पसु नारी । सकल ताड़ना के अधिकारी ॥
पर मां पानेके लिए सम्पूर्ण करान की लाक्या सालव्यक है । इसके लिए स्थान

समुद्र की इस विनय में 'ढोल गैंवार सूद्र पसु नारी। सकल ताड़ना के अधिकारी।।' का मर्म पानेके लिए सम्पूर्ण कथन की व्याख्या आवश्यक है। इसके लिए ध्यान रखना चाहिए कि इसके पूर्व राम ने समुद्र से क्या कहा था और उत्तर सुनने के अनन्तर उन्होंने क्या कहा।। पहले स्थिति यह थी:—

"बिनय न मानत जलिंघ जड गए तीनि दिन बीति। बोले राम सकोप तब भय बिनु होड न प्रीति॥ लिंछमन बात सरासन आनू। सोखो बारिथि बिसिख ऋसान् ॥"

ऐसा कह कर भगवान् ने चाप चढाया। यह मत लक्ष्मण को भा गया। राम ने पहले विभोषण के परामशं के अनुसार विनय की फिर लक्ष्मण के मतानुसार बाण उठाया। परिणाम दोनों का निष्फल रहा। समुद्र ने न तब सूख कर मार्ग प्रस्तुत किया और न अब। अधाह भरा था, भरा रहा। राम के सम्मुख उप-स्थित होने का साहस किसे हैं? पर आज राम की विनय और बाण दोनों की अवज्ञा कर समुद्र उनके सम्मुख उपस्थित है, और उनसे ऐसी विनय करता है कि 'सठ सन विनय' आदि नीति वाक्यों की घोषणा करने वाले चराचरनायक उसे सूखने की आज्ञा न देकर उल्टे उसे तात! संबोधित कर उससे परामर्श करने लगते हैं। यह आश्चर्यजनक परिवर्तन दर्शनीय हैं.—

''सुनत बिनीत बचन अति कह कृपाल मुसुकाइ । जैहि विधि उतरइ कपि कटकु तात सो कहहु उपाइ<sup>3</sup> ॥''

यहाँ राम उसी 'सठ' के वचन सुनकर क्रुपालु हो रहे हैं जिसे काक भुशुडि 'नीच' तक की उपाधि दे देते हैं । अतः देखना चाहिए कि समुद्र ने दुष्ट-

१. 'मानस', सुन्दर ० ५८.१ ८।

२. वही, ५७. १।

<sup>₹.</sup> वही, प्रस्र

४. समुद्र के व्यवहार पर काकमुशुंडि का गरुड़ से कथन है:— 'काटेबि एव खदरी फरैं कोटि बदन कोड सींच। विनय न मान समेख अन्तु सटिबि पे सब्बे बीच॥' स्वी ४८

दलनकारों के कोप को कृपा में परिणत करने बाखी ऐसी कौन सी विनय उनसे की है। उसका निवेदन हैं:—

'हे प्रभु ! मेरे अवगुण क्षमा करो । आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इनकी करनी सहज जड़ हैं। अर्थात् यह जड तत्त्व हैं और आपकी माया द्वारा निर्मित प्रकृति के मूल ये पंच महाभूत समस्त सृष्टि के कारण है। सकेत यह कि मर्यादा-उल्लंबन से सारी सृष्टि में व्यतिक्रम निश्चित है। आप के द्वारा निर्धारित मर्यादा में स्थित आप को आज्ञा का पालन करते हुए ये पंच-महाभूत अपना-अपना कार्य करते हुए सुखी रहते हैं। आप ताड़ना द्वारा शिक्षा देने प्रस्तुत हुए, यह मला किया। क्योंकि जब केवल डोल, गँवार, शूद्र, पशु और नारो ही नहीं, सृष्टि के सकल पदार्थ ही ताड़ना के अधिकारी है और मैं भी सृष्टि का ही एक अंग हूँ, तब यह कैसे कहूँ कि मैं ताड़ना का अधिकारी नहीं?

समुद्र का संकेत यहाँ स्पष्ट है कि मर्यादा-उल्लंधन करने पर उक्त पाँच वस्तुएँ ही नहीं, प्रत्येक जड़-चेतन ताड़ना का पात्र हो सकता है। वह आगे कहता है कि अब आपकी आज्ञा से मैं सूखने के लिए प्रस्तुत हूँ। सेना पार उत्तर जाएगी, पर यह मेरा बड़प्पन नहीं, आपका प्रताय होगा। कारण, मर्यादा-उल्लंघन बड़प्पन नहीं, दण्डनीय है। मैं समुद्र हूँ। आप के द्वारा निर्धारित मेरी मर्यादा है—अगाघ जल से पूर्ण रहना। पर यदि आप स्वयं अपनी पूर्व निर्धारित मर्यादा के उल्लंघन की आज्ञा देते हैं तो सूखना ही कर्तव्य है। आप को आज्ञा अपेल है, यह श्रुति विदित सिद्धान्त है। अतः श्रीष्ट्र ही आजा है।

विचित्रता यह है कि जिस समुद्र को सुखाने के लिए भगवान् राम ने तीन दिन उपवास किया और फिर बाण-संघान किया, उसके इस निवेदन को सुन, वे उसे सूखने की आज्ञा नहीं दे रहे हैं। बात यह है कि आज कुलगुर समुद्र ने मर्यादा पुरुषोत्तम को निरुत्तर कर दिया है। वे यह बताएँ कि सृष्टि की मर्यादा स्वय निर्धारित कर और उसका हास होने पर उसकी पुनः स्थान के हें ने वे अवतरित हुए है, फिर आज वे मर्यादा-पालन करनेवाले समुद्र को प्रनाजित करने के लिए उद्यत हो किस नई मर्यादा की स्थापना कर रहे हैं तथा उन उत्त कर किस दण्ड-नीति का विधान कर रहे हैं जो लंकेंग्र विमीषण के लिए आदर्श स्थ

सात्पर्य यह कि समुद्र ने परम्परा-प्राप्त रिक्त को परिष्कत रूप में रखा है कि 'होल, गंबार, मूद, पस, नारी' ही नहीं, सृष्टि के सकल पदार्थ, चेतन तथा जड़, ताड़ना के अधिकारी हैं, परन्तु उसी दशा में जब वे अखिल ब्रह्माण्ड व्यापी द्वारा स्थापित सर्यादा का अतिक्रमण करें। साथ हो यहाँ दण्डनीति का विधान भी इंगित किया गया है कि जब मर्यादा-भंग करने पर जड़ पदार्थ भी विनष्ट किए जा सकते है तो चेतन को छूट कहाँ ? सृष्टि के विधान की स्थिति और क्रम के हेत् जड़-चेतन का मर्यादित होना अनिवार्य है। स्पष्ट हो गया कि 'ढोल गेंबार सुद्र पस् नारो । सकल ताडना के अधिकारी', की व्याप्ति कहाँ तक है। समृद्र कुलगुरु कहा गया है और ब्राह्मण-वेश में आया है, अतः वह न डोल है, म गैंबार और न पशु, शुद्र अथवा नारों में हो उसकी गणना हो सकती है। वह तो 'सकल' के अन्तर्गत ही आता है। यहाँ श्लेष के आधार पर 'सकल' का अर्थ 'कला सहित' भी किया जा सकता है, और तब प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसका विशिष्ट रूप तथा ऐभा रूप भी ग्रहण हो सकता है कि 'साँप मरे न लाठी दुटे' बाले ढंग की ताइना हो । राम ने यह भी दिखाया कि जहाँ जडता ही और विनय से कार्यन निकले वहाँ झुठा क्रोध दिखा, भयभीत कर कार्य लेना ही उत्तम नीति है। मर्यादा के भीतर दण्डनीति का यह विधान कैसा है, इसका विचार राजनीतिज्ञ कर सकते हैं। हमारा प्रयोजन इतना ही है कि यह प्रसंग नारी-निंदा के लिए नहीं चुना गया है। किन को यदि इस उक्ति का यही अर्थ ग्राह्य होता कि नारी ठाड़ना की अधिकारिणी है तो 'मानस' में अनेक अन्य अवसर इसके लिए उपयुक्त थे।

नारों निन्दा परक एक उक्ति और है जो 'गूक्रनीति' के एक श्लोक का रूपान्तर है और सभवतः इसीलिए प्रस्तुत हुई है, असुराधिप रावण की वाणी के रूप में ही। सुबेल पर्वत पर आसीन राम के अलक्षित वाण द्वारा पित के मुकुट और अपना श्रवण-ताटंक गिरते देख मन्दोदरी अनिष्ट की आशंका से

१. 'भगं संहिता' में कहा गया है:—
"दुज नाः शिल्पिनो दासाः दुष्टाश्च पटहाः स्त्रियः ।
ताहिता मादवं यान्ति न ते सत्कारमाजनम् ॥"

 <sup>&</sup>quot;अन्तं सादसं माया सूर्वत्वमतिलोभता ।
 भरतेचं निद्धा दर्पं स्त्रीणामच्ये स्वदुपुं बाः ॥".
 "शुक्रनिति सार": अध्याय ३.१६४ ।

भयभीत हो गई । उसने राम का विदवरूप समझाते हूए रावण से प्रार्थना की:---

"अहंकार सिव बुद्धि अज मन सिस चित्त महान । मनुज वास सचराचर रूप राम भगवान ।।" रावण ने राम का रूप समझकर भी न समझना चाहा और :— "बिहँसा नारि बचन सुनि काना । अहो मोह महिमा बलवाना ॥ नारि सुभाउ सत्य कवि कहही । अवगुन आठ सदा उर रहही ।"

यहाँ रावण द्वारा परिहास में कहे हुए 'अवगुन आठ सदा उर रहहीं' आदि वचन किन द्वारा नारी-निन्दा के रूप में प्रहण किए जाते हैं। यदि रावण सत्य ही मन्दोदरी को आठ अवगुणों से युक्त समझता तो उसे बराबर सम्मान प्रदान न करता। द्रष्टव्य है कि इसके पूर्व लंकादहन के भयंकर काड के पक्चाल भी मन्दोदरी के समझाने पर रावण ने उसकी बातों को परिहास में टाल दिया था। आगे चलकर अंगद-रावण-संवाद के अनन्तर मन्दोदरी ने राम से उसके बल की तुलना कर अत्यन्त चुभते हुए शब्दों में उसकी हीनता सिद्ध की है। उस लम्बी वार्ती में वह यहाँ एक कह जाती है:—

''रामानुज लघु रेख र्खवाई । सोउ नहि लांघेहु असि मनुसाई ॥

× × × × × × × × जारि सकल पुर किन्हेसि छारा । कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा ॥

बान प्रताप जान मारीचा। तासु कहा नहिं मानेहि नीचा।।

× भूपनला कै गति तुम्ह देखी। तदिष हृदय निर्ह लाज विसेखी ।

× कारनीक दिनकर कुल केत्। दूत पंजाएउ तव हित हेतु ॥ सभा माँझ जेहि तव बल सथा। करियरूब महुँ मृग पंति जथा ।

र्षा.प.म यह होता है :── ''नारि यचन मुनि विसिख समाना । सभा गएउ उठिहोत दिहाना ॥'' -

विधारणीय है कि पत्नी की सभी भरतंनाओं को पीकर राज्य उसरा पूर्वकर ती स्वेह करता है। इपीने नाष्ट है कि वह कहाँ तक व स्तर में उसे आठ

१ भानभा, लेकात १४। त्र नहीं, १४.१-३। ं १. वरी, १४.२६ ४ ६ही, ३६. २,३ ' ४ ३७.११ अवगुणों की खानि समझता है। रावण के इस परिहास को अमवश कवि का निश्चित मत न मान लिया जाए इसीलिए तुलसीदास तत्क्षण स्पष्ट कर देते है कि उनकी दृष्टि में मंदोदरी क्या है। उसकी श्रेष्टता और रावण की हीनता को दृष्टिगत रखकर हो वे यहाँ कहते हैं :--

> "फूलै फरै न न बेत जदिप सुधा बरषिह जलद । मूरेल हृदय न चेत जौं गुरु मिलहिं बिरंचि सिव ।।"

अस्तु, न तो यहाँ रावण द्वारा मन्दोदरी की निन्दा है और न कवि ही नारी-निन्दा का सुअवसर हाथ लगा देख आज जी खील कर नारी में वह आठी

अवगुण चरितार्थ करना चाहता है जो असुरगुरु 'शुक्राचार्य' ने अपनी नीति में बतलाए है। रावण का मन्तव्य स्पष्ट है। वह पत्नी से परिहास करके अपनी कमजोरी छिपा रहा है। उसका मन्दोदरी से कहना है कि पित को छोड़ अन्य पुरुष का गुणगान तुम्हारा अविवेक हैं। तुम्हें मुझ जैसे बलशाली की पत्नी होकर भयभीत होना उचित नही । मेरे समक्ष राम के गुणगान करने का साहस भी तुममें हो गया ? क्या वह तापस मुझसे अधिक बलशाली है ?' उसको मुझसे अधिक बलशाली कहना असत्य भाषण करना है। देखो, ठीक ही कहा गया है कि स्त्री में आठ अवगुण सदा रहते हैं :-

"साहस अनृत चपलता माया । भय अविवेक असीच अदाया ै ॥" पुनः कहता है :---

''जानउँ प्रिया तोरि चतुराई । एहि विधि कहेउ मोरि प्रभुताई<sup>3</sup> ॥''

सिद्ध हो गया कि रावण के विचार से मंदोदरी में 'भय' और 'अविवेक' नहीं। वह तो उसकी बाणी को चातुर्यपूर्ण और 'मय मोचनी ४' तक कह रहा है। किव ने मन्दोदरी को यहाँ जिस रूप में प्रस्तुत किया है तथा उसकी जो टिप्पणी अन्त में है उससे स्पष्ट है कि यह नारी-निन्दा का प्रवचन नहीं, परिहास, थौर 'मतिभ्रम<sup>"</sup> के कारण गलत परिहास का उदाहरण है। 'शुक्रनीति' में घोर नारीनिन्दा है। तुलसीदास ने उसकी एक प्रसिद्ध उक्ति को इस

<sup>&#</sup>x27;१. 'मानस', लंका १६।

२. वहीं, १४. ३।

३. वहीं, १५. ६।

४. "तव बतकही सूद मृतकोचिन । समुमन सुखर सुनत भयमोचिन ॥" वही, १५.७। ो, १५.८।

अवसर पर विशेष रूप में प्रस्तुत कर दिखा दिया है कि इस प्रकार की उक्तियो

को रावण ऐसे आसूरी प्रवृत्ति के लोग भी प्रत्यक्ष जीवन में सत्य नहीं मानते, फिर सामान्य रूप से नारी-जाति पर इसे किस प्रकार चरितार्थ किया जा सकता है ? तुलसीदास जिन सिद्धान्तों से सहमत नहीं, उनका खंडन भी प्राय: कटुता-

पर्वक न कर, उन्होने शिष्टता के साथ प्रसगवश गौण रूप से उन्हे निरर्थक ठहरा-कर किया है। यही उनकी शैली है और उनकी महानता भी। यह प्रसग भी

उसी ढगका है।

उत्तरकाण्ड के कलियुग-वर्णन में कुछ उक्तियाँ नारी-निन्दा परक है। नर-नारी समाज किस प्रकार मर्यादा तोड अधर्मरत हो रहा है यह दिखाना वहाँ

यहाँ तक कह दिया गया है:--

''पूरव करुप एक प्रभु जुग कलिजुग मल मूरु। नर अरु नारि अधर्मरत सकल निगम प्रतिकृली।

इष्ट था। अत नर के साथ नारी का दोष-दर्शन वहाँ उचित ही है। उसमें

नारि बिबस नर सकल गोसाई। नाचिह नट मरकट की नाई ॥"

यह समस्त वर्णन पौराणिक कलियुग-वर्णन के मेल में है। साथ ही इस प्रकरण मे तत्कालीन समाज के पतन का प्रतिबिम्ब भी वर्तमान है। काम के प्रभाव से नर-नारी दोनों की समान रूप से जो दुर्दशा हो रही है, यहाँ उसका

दिग्दर्शन है। आज के यवार्थवादी युग में समाज के जो चित्रण किए जाते हैं, जन्हे देखते हुए तो यह अत्यन्त सयत है, फिर उसे नारी-निन्दा कहना कही <del>तक</del> उचित है ? आज के किसी यथार्थवाटी छेखक की हम नारी-निन्दक, पुरुष-

निन्दक अथवा समाज-निन्दक नहों कहते तो बेचारे तुलसीदास जी को ही यह उपाधि क्यो दी जाए?

कामवासना के निकृष्ट रूप के प्रदर्शन का एक प्रसंग और भी है। माया-पति राम के रूप पर आसक्त हो शूर्पणखाने उनसे जो कुछ कहा और उस पर कविने जो टिप्पणीकी वह मीनारी जातिकी मीवण निन्दाका प्रमाण मानी जातो है पचवटी की वटना है

"सूपनखा रावन क बहिनी। दुष्ट हृदय दाहन जिस अहिनी।। पञ्चवटी सो गई एक बारा। देखि विकल भई जुगल कुमारा।। भ्राता पिता पुत्र उरगारी। पुरुष मनोहर निरखत नारी।। होई बिकल सिक मनिह न रोकी। जिमि रिबमिन द्रव रिविह विलोकी ॥"

राम-लक्ष्मण को देख शुर्पणखा कामासक्त हो गई और अपने जन्मजात संस्कारों के कारण उसने अपनी सहजवृत्ति को लज्जारहित हो सीधे शब्दों में व्यक्त कर दिया। स्वच्छन्द प्रकृति की उच्छृ खल राक्षसी मुन्दरी बनकर केवल राजकुमारों को ठगने गई थी। उसे मायापति के परमरूप का बीध नहीं था। अतः उसका प्रस्ताव हमारी सामाजिक और नैतिक व्यवस्था के प्रतिकृष्ठ और अवस्य ही निन्दनीय है, परन्तु उसकी परिस्थिति और प्रकृति के अनुरूप है। इस प्रयंग में काम का स्थूल ऐन्द्रिक एवं अभयदित रूप प्रत्यक्ष किया गया है। स्त्री-पुरुष के शारीरिक आकर्षण का मूल, लौकिक जोवन मे, काम ही है। विभिन्न समाजों में इसके नैतिक स्तर भी भिन्न क्या, एक दूसरे से सर्वधा प्रति-कूल होते है। उत्तरप्रदेश के निवासियों में मामा और भाजी का सम्बन्ध अत्यन्त पवित्र माना जाता है, परन्तु तमिलनाड के ब्राह्मणों तक में मामा से भाजी का विवाह अत्यन्त प्रचलित या, और अभी भी अमान्य नही। सामा के पुत्र और बुआ की पुत्री में विदाह सम्बन्ध चलता ही तही, अत्यन्त पदित्र भी माना जाता है। इसके मूल में थारणा यह है कि यह सम्बन्ध जन्म-जन्मान्तर का होता और सौभाग्यवश ही मिलता है। यह है हिन्दू-समात्र की स्थित । मुसलमानो में तो ६समे और भी शिथिलता है। तात्पर्य यह कि इस सम्बन्ध का औचित्य अथवा अनीचित्य समाज विशेष के परस्पराप्राप्त संस्कारी पर निर्भर रहता है। व्यवस्था-विशेष के अनुरूप जन्म से संस्कार बने रहने के कारण किसी समाज की बालिका किसी विशेष सम्बन्धी के प्रति पति का भाव रखने में अमर्यादा अथवा संकोच का अनुभव नहीं करती। दूसरे समाज की बालिका उसे ही घोर लज्जाजनक तथा पापपूर्ण समझती है। अत. समाज के परम्परागत नैतिक बन्धनो से परे शुद्ध काम भाव का नग्न रूप किसी भी पुरुष मात्र के प्रति स्त्री का आकर्षक है । वहीं यहाँ प्रत्यक्ष हुआ है। इसके द्वारा उस अव्यवस्था को

रे. 'मानस', ऋराय० १०.३-६।

र, 'मोइ न नारि नारि के रूपा' में भी गौण रूप से इसी का प्रतिपादन है। ताल्पर्थ यह कि काम-भाव का सहज आकर्षण परस्पर की-पुरुष में ही एक दूसरे के प्रति होता है।

समझाया गया है जो इस वृत्ति के कारण किल के समाज में उत्पन्न हो सई है और जिसका उल्लेख उत्तरकांड के किल्युग-वर्णन में किया गया है। कहा जा सकता है कि इसे नारी ही में क्यो चिरतार्थ किया गया, पृष्य में क्यो नहीं? ऐसा नहीं है। किव ने पृष्प-स्वभाव की यह निकृष्टता अनेक स्थलों पर स्यष्ट की है। 'मानस' के—

## ''सरिस स्वान मघवान जुवानू ै।''

और---

"किलिकाल बिहाल किए मनुजा। निहं मानत कोउ अनुजा तनुजा ।।" मे भी इसी प्रवृत्ति का दिग्दर्शन है। व्यक्ति विशेष में काम-प्रवृत्ति का स्वरूप-दर्शन नारद मुनि के चरित्र में होता है।

विचारणीय है कि नारद की वह कौन-सी वृत्ति है जो राजकन्या को पुत्री के रूप में न देख, 'विरित बिसार', सुग्व हो, उसे एकटक देखते रहने और पत्नी-रूप मे प्राप्त करने की कामनासे उन्हें बावला बना देती है? अन्तर इतना है कि उनके संस्कारों के अनुरूप उसकी अभिन्यक्ति उतने भद्दे ढंग से नहीं होती जितनी शूर्पणखा में । दोनों के व्यक्तित्व में आकाश-पाताल का अन्तर है। पर दोनों के हृदय की वासना मूल रूप में निस्सदेह एक ही है। नारद के समस्त आख्यान मे उनकी स्थिति कम हास्यास्पद नही हैं। नारद जैसे मुनि की राजकन्याकी रूपासक्ति मे पुरुष मात्र की निन्दा नही देखी जाती तो सुषमा-सागर और शोभा-आगर राम के प्रति शूर्पणखा की रूपासिक में नारी मात्र की निन्दा क्यों देखी जाए? शूर्पणखा नारी समाज की प्रतिनिधि नहीं है । वह एक उच्छृंखल राझसी है, जो विचरती हुई अपनी सहज वासनाओं की तृप्ति कर जीवन व्यतील कर रही है। दह उस समाज की है जहाँ रावण द्वारा तिलोक की सुन्दरियो का अपहरण कर महलो में रखना निन्दनीय नहीं माना गया। उसने आसक्ति की शिक्षा पाई है, विरक्ति की नहीं। नारद भक्तों के अग्रणी विरक्त संत है। वे मोहग्रस्त है तो शूर्पणक्का भी मोह पर विजयी घोषिल नहीं की गई है। विचारणीय है कि श्रृंगार रस की मर्यादित व्यक्तियक्ति में पटू तुलसीदास यदि 🛒 🔹 के रूप की मर्यादित न रक्षकर को स्पष्ट करते हैं तो इसका अवस्य ही कोई नसके दारा कामवित के

प्रयोजन होगा। उसकी ओर से आँखें फेर उनके उक्त कथन को कोरी नारी-निन्दा समझ लेना उचित नहीं।

लोकद्रष्टा महाकवि अपने विचारों को रामचरित के अतिरिक्त अत्य किसी सूत्र में पिरोना किवत्व शक्ति का दुरुपयोग और शारदा के लिए क्लेगकारी मानते थे । फलतः ब्यापक मानव-जीवन की अधिकांश समस्याओं को रामचरित के अन्तर्गत समेटने का सफल प्रमास उन्होंने किया है। काम-प्रवृत्ति समाज के अकल्याण के मूल कारणों में है। अतः इसकी मर्यादा-भग के दुष्परिणाम का रूप स्त्री एव पुरुष दोनों में दिखाना उन्हें इष्ट था। रामकथा में जिन पात्रों का उपयोग इसके लिए हो सकता था, उन्होंने किया। नारदमीह कथा राम-जन्म के कारण-रूप में प्रसिद्ध थी और शूर्णणखा की लीला राम-कथा का प्रधान अंग थी। कथा के पूर्वार्द्ध और उत्तराद्धं को जोड़ने और कथा के मोड़ने का कार्य इसी आख्यान द्वारा होता है। इस प्रकार उक्त समस्या के लिए उपयुक्त दो पात्र कथा में मिल गए और इन दोनों के द्वारा जहाँ उन्होंने 'कथा-प्रवन्ध' सँवारा वहीं मोहग्रस्त पुरुष और स्त्री की कामान्धता का रूप प्रत्यक्ष कर जन साधारण को यह जिक्षा दो कि उच्चातिउच्च पुरुष और निम्नातिनिम्न नारी में इस वासना का सहज रूप क्या हो सकता है और क्यो इसका नियंत्रण कर संयमपूर्ण धर्माचरणयुक्त जीवन अपनाने की आवश्यकता है।

'मानस' को नारी-निन्दा परक लगभग सभी विवेचनीय उक्तियो पर विचार हो चुका है। तुलसीदास महान् सत थे। उन्होंने 'रामचरितमानस' के द्वारा जीवन के उच्चतम आदर्शों की प्रतिष्ठा का प्रयत्न किया है। लोक-जीवन के उत्कर्ष-हेतु उचित मार्गदर्शन उनका लक्ष्य है। प्रारम्भ में ही उनका कथन है:—

> "जड़ चेतन गुन दोषमय बिस्व कीन्ह करतार। सत हंस गुन गहिह पय परिहरि बारि बिकार ॥"

जनसाधारण के मार्गदर्शन-हित इन्हीं गुण-दोषो को विलग करके दिखाने की आवश्यकता है जिससे गुण-संग्रह और अवगुण-त्याग हो सके। इसी दृष्टि से

रं. इस सबंध में 'प्रमदा' के प्रसंग में भी कुछ कहा जा चुका है। उसे यहाँ दोहराना क्रावश्यक नहीं है। देखिए पीछे पृष्ठ ४३-४४।

र 'मानस', बाल**ः, १५** १६ ।

र वरी, ११।

उन्होंने प्रारम्भ में सज्जन-असज्जन का भेद बतलाने के लिए संतो के गुणगान के साथ ही खलो की वन्दना भी की है, जिसमें बड़ी नम्नता से पुरुषों का गुण-दोष-दर्शन है । वहीं इसका कारण भी स्पष्ट कर दिया है :—

''न्वल अघ अगुन साघु गुन गाहा। उभय अपार उद्दिध अवगाहा॥ तेहि ते कछु गुन दोष बखाने। संग्रह त्याग न बिनु पहुचाने ॥''

वास्तव में तुलसीदास ने इसी संग्रह-त्याग की दृष्टि से सर्वत्र पूरुप और स्त्री का गुण-दोष-दिवेचन किया है। पुरुष विशेष के चरित्र-दर्शन में अथवा प्रसंगानु एप किव के कथनों में स्त्री-निन्दा की माँति पुरुष-निन्दा भी ढूँढी जा सकती है। वास्तव में न तुलसीदास नारी-निन्दक थे न पुरुप-निन्दक। वे भक्त-शिरोमणि संत थे। उनका लक्ष्य था रामचिरत-गान, किसी की निन्दा नहीं। उनकी कामना यही थी:—

''कबहुँक हौ यह रहनि रहौगो । श्री रघुनाय कुपालु-कृपा ते सत सुभाव गहौगो ।

× × ×

विगत मान सम सीतल मन पर गुन निह दोष कहींगो ॥"

यदि यहाँ तुलसीदास राम के समक्ष असत्य भाषण नहीं कर रहे हैं, तो निश्चय हो किसी की निन्दा करना उनका लक्ष्य हो नहीं सकता। दोष-दर्शन मी उचित न समझने बाला सत किसी की निन्दा किस प्रकार कर सकता है ? लोग नुलसीदास की नारी-निन्दा की चर्चा इस उत्साह से करते हैं और उनके आलोचक उनकी नारी-भावना का प्रश्न बाते ही नारी-निन्दा के प्रसंग में ही लीन हो जाते हैं, मानों तुलसीदास ने नारी-निन्दा का झड़ा उठाने का वत के रखा हो।

हमारे स्मृतिग्रथों तथा नीतिग्रथों में क्या पुरुषों का दोप-दर्शन अथवा निन्दा नहीं है ? परन्तु, पुरुष समाज की प्रधानता और नारी-समाज के अशिक्षित और पिछड़े होने के कारण पुरुष-निन्दा का प्रचार न हो सका। प्रतीत होता है, उक्त प्राचीन ग्रंथों की कुछ उक्तियों का प्रचलन उस समय लोकप्रिय था। नुलसीदास ने उनका परिष्कार और परिहार करने के लिए उन्हें विभिन्न अब-

१. 'मानस' वाल०, १०.१-२।

र 'विनय' पद रेणरा

सरों पर इस ढंग से रखा कि उनको अनुपयुक्तता सिद्ध हो और कुछ शिक्षा भी दी जा सके। बात यह है कि तुलसीदास एक विरक्त संत ये और प्रसिद्ध है कि पत्नी की भर्त्सना के कारण ही उन्हें विराग हुआ था। इसी के आधार पर उनकी इन उक्तियों को नारी के प्रति उनकी हेय दृष्टि का परिणाम मान, उन्हें नारी-तिन्दक ठहरा दिया गया। जो चल पड़ा सो चल पड़ा। उसकी छान-बीन की अधिक आवश्यकता नहीं समझी गई। तुलसीदास के नारी-तिन्दक समझे जाने का यही रहस्य है। अन्यथा हमारे विचार से तो नारी-जाति को जितने ऊँचे आसन पर उन्होंने प्रतिष्ठित किया और उसे पूज्य दृष्टि से देखने की शिक्षा समाज को दो, हिन्दों के अन्य किसी किन ने नहीं। इसके लिए पुरुष नहीं, तो नारी-समाज को अवश्य ही उनका कृतज्ञ होना चाहिए।

#### अध्याय ६

# किव के व्यक्तिगत जीवन की छाया

गोस्वामी जी के जीवनवृत्त के सम्बन्ध में पाश्वात्य विद्वानों से लेकर हिन्दी के प्रमुख शोधकर्ताओं तक ने बहुत कुछ लिखा है। इस विशा में बन्तिम शोधकार्य आचार्य चन्द्रबली जी पाडे का है। उन्होने पहले 'तुलसीदास' में, तत्परचात् 'तुलसी की जीवन-सूमि' में इसका विस्तृत विवेचन किया है। उनकी पाडित्यपूर्ण विवेचना में तुलसीदास के जीवनवृत्त का सर्वाधिक प्रामाणिक रूप प्रस्तुत करने का प्रयास है। पाडे जी की स्थापनाओं में गोस्वामी जी की माता और उनकी पत्नी के सम्बन्ध में भी कुछ नूतन विचार हैं। अनेक विद्वानों ने अंतःसाक्ष्य के आधार पर तुलसीदास के व्यक्तिगत जीवन का स्वरूप प्रस्तुत करने की चेष्टा की है। परन्तु उनकी पत्नी का जो स्वरूप था और उसका जो प्रभाव उनपर पड़ा तथा उनका माता एवं अन्य स्त्रियों से जो कुछ सम्पर्क रहा, वह किस रूप में उनके काव्य में प्रतिविध्वत हुता है, इसका सूक्ष्म निरीक्षण एवं विदलेषण किसी ने नहीं किया। इस अभाव की पूर्ति का प्रयत्न यहाँ किया जाता है।

तुलसीदास की माता का क्या नाम था, उनका पर्यवसान बालक के जन्म-काल में ही हुआ अथवा कुछ काल परवात्, इसमें आलोचको में मतमेद अवस्य है। परन्तु, यह प्रायः सभी मानते हैं कि वे मातृविहीन थे। पिता से भी उन्हें बाल्यावस्था में हो वियुक्त होना पड़ा। यह भी प्रायः सभी ने स्वीकार किया है कि पत्नी की यत्स्ना से ही विरक्त होकर तुलसीदास पाम-मिक्तकी ओर उन्मुख हुए। अनेक विचारकों को उनके जीवन की इस अत्यन्त महत्त्व-पूर्ण घटना का प्रतिबिम्ब उनकी तथाकथित नारी-निन्दा में दिखाई पड़ा है। हमें यह देखना है कि उनके व्यक्तित्व पर नारी का जो प्रभाव पडा, उसकी छाया किस प्रकार उनके काव्य में प्रतिबिम्बित हो उसकी शोभा का कारण बनी। सर्वप्रथम माता पर विचार करना उचित होगा।

इसमें सदेह नहीं कि गोस्वामी जो बाल्यावस्था से ही माता के सहज स्नेह एवं वात्सल्य से वंचित रहे। जिज्ञासा होती हैं कि इस स्थिति में उनके काव्य में उसका जो स्वाभाविक और मामिक रूप चित्रित हुआ है क्या वह उनकी कल्पना मात्र का प्रसाद और व्यक्तिगत अनुभूति से एकदम अछूता है? यदि यह सम्भव नहीं तो क्या किय ने सौभाग्यवश किसी माता के पुनीत स्नेह की अनुभूति प्राप्त कर ली थी, जिससे वह उसका स्वाभाविक एव उदात्त रूप अपने काव्य में अकित कर सका?

नुल शिदास अपने काव्य में कहीं सीता से 'मातु', 'अंव', तो कहीं राम से 'बाप', 'माय-वाप' या 'माय' कहकर विविध प्रकार से निवेदन करते हैं। अतः पहले यह देख लेना ठीक होगा कि सीता तथा राम के माता एव पिता-रूप की उनकी भावना क्या है। सीता के वात्सत्य की किचित् झलक 'गीतावली' में लव-कुश के प्रसंग में मिलती है। हाँ, जगज्जननी के नाते हनुमान अथवा भरत को आशीर्वाद देते हुए उनके मातृहृदय का परिचय अवश्य मिलता है। भरत के प्रति उनका प्रेमातिरेक मौन हारा व्यक्त होता है और 'मगन सनेह देह सुधि नाही' की अवस्था हो जाती है। हनुमान के प्रति उनके वात्सत्य के दर्शन अशोकवादिका में होते हैं।

भक्तो पर राम की कृपा के स्वरूप का गुणशान सर्वत्र है तथा उनके चिरत में बराबर इसके दर्शन होते हैं। जिस भाव से द्रवीभूत हो वे भक्तो से प्रेम और उनपर कृपा करते हैं, उसे भी तुलसीदास ने स्रष्ट कर दिया है। अपने परम प्रिय काकभुशुंडि एवं नारद से राम ने अपनी भक्तवत्सलता का जो रहस्य प्रकट किया है, वह बड़े महत्त्व का है। प्रस्तुत विषय से उसका घनिष्ठ सम्बन्ध है। काकभुशुंडि के मोहप्रस्त होने पर उन्हें 'रघुपित प्रेरित' माया व्याप गई । फलत. उन्हें प्रभु के परम रूप का बोध हुआ और 'अविरल विगुद्ध भिक्त का बरदान देते हुए भगवान ने उनसे कहा:—

र. 'मानस', अयोव, २४१.१४।

२. वही, सुन्दर०, १६.२-४।

<sup>-</sup> ३ वही, उत्तरः, ७७.१।

<sup>¥</sup> **व**हो, सह।

"माया संभव भ्रम सब अब न ब्यापिहाँह तोहि ।।" तथा उन्हें आदेश दिया :—

> "मोहि भगत प्रिय संतत अस विचारि सुनु काग । काय बचन मन मम पद करेसि अचल अनुराग ।।"

जन्होंने अपनी भक्त-बत्सलता का मिद्धान्त विस्तार से समझाते हुए कहा.—

तदनन्तर उन्हें समझाया कि भेरी माया-सभव मृष्टि में मुझे मनुष्य सर्वाधिक

"निज सिद्धान्त मुनावो तोही । सुनि मन घर सब तिज भजु मोहीं ।।"

भाते हैं। उनमे द्विज, द्विजों मे 'श्रुतिवारो' उनमें 'निगम धर्म अनुसारो' उनमें विरक्त और ज्ञानी, और ज्ञानी से भी अधिक मुझे विज्ञानी प्रिय हैं । परन्तु:— ''तिन्ह तों पुनि मोहि प्रिय निज दासा। जैहि गित मोरि न दूसिर आसा।। पुनि पुनि सत्य कहौं तोहि पाही। मोहि सेवकसम प्रिय कोउ नाही।। भगिति हीन विरिञ्च किन होई। सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई।।

भगतिवंत अति नीचउ प्रानी । मोहिप्रान प्रिय असि मम बानी ।।"
भक्तवत्सरु की इस वाणी का प्रत्येक गब्द गम्भीरतापूर्वक मनन करने योग्य
है। उन्होंने इतनी बृढतापूर्वक अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन शायद ही कही

किया हो । वे काक को सावधान कर पुन: कहते हैं .---

"सुचि मुसील सेवक सुमित प्रिय कहु काहु न लाग। श्रुति पुरान कह नीति अस सावधान सुनु काग॥ एक पिता के बिपुल कुमारा। होहिं पृथक गुन सील अगारा॥ कोउ पंडित कोउ तापम ज्ञाता। कोउ धनवन्त सूर कोउ दाता॥ कोउ सर्वज्ञ धमरत कोई। सब पर पितिह प्रीति सम होई॥ कोउ पितु भगत बचन मन कर्मा। सपनेहु जान न दूसर धर्मा॥ सो सुत पितु प्रिय प्रान समाना। जद्यपि सो सब भाँति अयाना ॥

प्रमाणित हो गया कि सब भाँति अथाने, परन्तु मन-वचन-कर्म से शरणागत भक्त से भगवान् पितातुल्य प्रेम करते हैं। इतना ही नहीं, वह पिता के प्रमाद-

१. 'मानस', उत्तरं व्या

२, वही, ८५।

३. वही, ८४.२।

४ वही, ८४,३-६।

प्र वहा, ८५.७-१०

६ वरी द६,द६४

तम वात्सल्य का भी अधिकारी हो सकता है। इससे अंत में काक को यह आदेश मिलता है:—

"सत्य कहाँ खग तोहि सुचि सेवक मम प्रान प्रिय। अस विचारि भजु मोहि परिहरि आस भरोस सब ॥"

इसमें संदेह के लिए अवकाश नहीं रहा कि सभी सेवकों पर प्रेम होते हुए भी उन्हें वहीं सेवक पुत्र-तुल्य प्राणप्रिय होता है जो सबका भरोसा छोडकर एकमात्र उन्हीं को शरण गहता है। ऐसे पुत्र-प्रेमी क्रुपानिधान जब उसकी हित-जिता में लीन होते हैं, तब माया-कटक के प्रबल सेनानियों से उसकी रक्षा क ने के लिए वे शक्तिरूपिणी माता का भाव धारण करते हैं। उनके इस भाव का स्पष्टीकरण काकभुशुंडि ने गरुड से किया है:—

"सुनहु राम कर सहज सुभाऊ। जन अभिमान न राखिंह काऊ॥ संसृति मूळ सूळप्रद नाना। सकळ सोक दायक अभिमाना॥ साते करिंह कृपानिधि दूरी। सेवक पर ममता अति भूरी॥ जिमि सिसु तन बन होइ गोसाई। मातु चिराव कठिन की नाई॥

जदिप प्रथम दुख पाने रोवे बाल अधीर। ब्याधि नाम हित जननी गनत न सो सिसु पीर।। तिमि रघुपति निज दास कर हरिह मान हित लागि। तुलसिदास ऐसे प्रभृहि कस न भजहु भ्रम त्यागि ॥"

अंतिम पक्ति में तुलसीदास का श्रोता के प्रति आदेश स्मरणीय है। 'ऐसे प्रमुहि' का सकेत—'जो प्रभु मातृस्नेह प्रदान करते हैं'—स्पष्ट है।

स्वयं मगवान् ने अपने इस प्रवल प्रेम का रहस्य अपने परम प्रिय भक्त नारद मुनि के समक्ष भी खोला है:—

"सुनि मुनि तोहि कहाँ सह रोसा। भर्जाहं जे मोहि तजि सकल भरोसा॥ करौ सदा तिन्ह के रखवारी। जिमि बालकिह राख महतारी॥ गह सिसु बच्छ अनल अहि घाई। तह राखें जननी अरगाई॥ प्रौढ भये तेहि सुत पर माता। प्रीति करैं निह पाछिलि बाता॥ मोरे प्रौढ़ तनय सम ग्यानी। बालक सुत सम दास अमानी॥ जनिह मोर बल निज बल ताही। दुहुँ कहुँ काम क्रोध रिपु आही ।"

१. 'मानस' उत्तर॰ ८७।

२ वही, ४७,७४।

यहाँ भी 'मजिह जो मोहि तिज सकल भरोसा' बाले भक्तों के प्रति ही प्रभ के मातृस्नेह की अभिव्यक्ति है। शिशु की रक्षा में तत्पर माता की भाँति ममता करनेवाले भगवान के इस प्रेम के लिए कीन भक्त लालायित न हो उठेगा ? जन्म से ही माता के मधुर बात्सल्य और बालकाल से ही माता-पिता दोनो की वात्सल्यपूर्ण छाया से वंचित तुळसीदास के इस भाव के भूखे हृदय ने निरुचय ही इसी प्रेम की प्राप्ति में अपने जीवन के इस अभाव की पति एवं संतोष की अनुभृति की होगी। उनका सा सेवक मक्त भगवान की इन घोषणाओं और उनके प्रेम के इस रूप की उपेक्षा करे, यह असम्मन्न है। निदान, उनके हृदय में यही कामना बनी रही कि मुझ 'सिसु' को भी भक्तवरसल इसी भाव से अपना लें। उनकी दीनता, निराश्रयता, निरवलंबता, प्रेमातुरता और राम-प्रेम की प्राप्ति की आकूलता के दर्शन उनकी रचनाओं में सर्वत्र होते हैं। 'कवितावली' के उत्तरकाण्ड और 'विनय पत्रिका' मे तो उन्होंने अपता हृदय विशेष रूप से खोलकर रख दिया है। उनका इष्ट यही है कि प्रभू के बचना-नुसार समस्त संसार का भरोमा और आशा त्याग कर एकमात्र उन्हीं के शरणा-गत अनन्य सेवक बनें जिससे उन्हें ही माता-पिता के रूप में प्राप्त कर उनके स्नेहभाजन बन सकें। राम के प्रति इनके अनन्य प्रेम की भावना पग-पग पर व्यक्त हुई है। एक उदाहरण है:-

> "एक भरोसो, एक बल, एक आस विस्वास्। एक राम धनस्थाम हित चातक तुलसीदासं॥"

बन्यत्र और भी स्पष्ट कर देते हैं :--

"भरोसो जाहि दूसरो सो करो।

× ×

प्रीति प्रतीति जहाँ जाकी तह ताको काज सरो। मेरे तो माय बाप दोउ आखर हों सिसु-अरिन अर्यो।"

इस प्रकार तुलसीदास ने बार-बार स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने भी 'परिहरि आस भरोस सब' 'सिसु' को भावना से भगवान को शरण मही है। इसी प्रीति के कप्ररण उन्हें प्रतीति भी हो सकी हैं कि प्रभु के वचनानुसार के उनके 'बालक सुत' होने के अधिकारी हैं। इसी भावावेश में वे राम को 'बाप', 'माय' 'माय-बाप' तथा सीता की 'मातु' और 'अंब' कहकर पुकार उठते हैं।

र, १६.० २७७

२, 'बिनय', यद २२६।

राजा राम के दरबार में प्रस्तुत 'विनय-पित्रका' में बारम्बार प्रभु और स्वामी की पुकार है, परन्तु उसे पेश करते हुए अन्त में बालक की ही भावना सजग होकर बोल उठी हैं।—

"विनयपत्रिका दीन की बापु ! आपही बाँचो ।"

अन्यत्र भी 'बाप' का सबोधन है। किंछ की कुचाल से रक्षा की प्रार्थना करते हुए निवेदन होता है:---

> "नाम के प्रताप, बाप! आज हो निवाही नीके आगे को गोसाई स्वामी सवल मुजान है। × × × तुलसी की, बिल बार बार ही सँभार कीबी।

जद्यपि कृपानिधान सदा सावधानु है ।।''
यद्यपि यहाँ 'कृपानिधान' को 'बाप' के साथ 'स्वामी' भी कहा गया है, तथापि

'सदा सावधानु' के विशेषण और 'बार बार ही सँभार कीबी' के आग्रह में बाप का नाता प्रत्यक्ष झलक रहा है।

भक्त की भावना है कि सेवको के लिए उनके सर्वस्त्र राम 'माय बाप' तुल्य सदा सुगम है। इसी से अपने मन से उसका आग्रह है:—

> "ऐसेउ साहब की सेवा सों होत चोर रे? अपनी न बूझि, ना कहे को राढ़रोर रे! मुनि-मन-अगम, सुगम, माइ बाप सो कृपासिन्धु, सहज सखा, सनेही आप सो<sup>3</sup>॥"

तुलसीदास ने सीता की माता के रूप में ही देखा है। उन्हें 'स्वामिनी' और 'साहिबिनी' भी कहा है, किन्तु उनसे व्यक्तिगत रूप में जहाँ विशेष याचना करनी है वहाँ यही कहते हैं .—

"कबहुँक अम्ब अवसर पाईँ।"

अथवा---

"कबहुँ समय सुधि द्याइबी मेरी मातु जानकी ै।"

१. 'विनय०', पद २७७। २. 'विविता०', उत्तर० ८०।

**६** 'विनय**ं**', पद <del>छ</del>१ ४ व**ही**, पद ४१

६ वही, पद ४२।

इसके साथ यह भावना भी अत्यन्त स्वाभाविक है कि 'माय-वाप' भी मुझे अपना छें। मैं तो बार-बार कहता हूँ — 'मै तुम्हारा ही हूँ।' पर, वे भी तो एक बार कह दें— 'तू मेरा है।' यही आतुरता इस निवेदन में प्रत्यक्ष हैं:—

"वेष विराग को, राग भरो मनु, माय ! कहाँ सितभाव हाँ तोसों । तेरे ही नाथ को नाम लै बेचि, हौ पातकी पामर प्रानित पोसों । एते बड़े अपराधी-अघी कहाँ, तै कहु अंब को मेरो तु मोंसों ॥ स्वारथ को परमारथ को, पिरपूरन भो फिरि घाटि न हो सों ॥" बस, माँ ! एक बार कह दे 'तू मेरा है।"

यही आर्त विनय राम से भी है:-

''तू गरीब को निवाज, हौ गरीब तेरो । बारक कहिए कृपालु ! तुलसिदास मेरो ।।''

भक्त के सर्वस्व भगवान् भले ही स्वामी, सखा, गुरु अथवा बन्धु के रूप में किसी के सहायक हों, तुलक्षीदास पिता से आगे बढकर उनका मातृसुलभ वात्सल्य प्राप्त करने के अभिलाषी है। अतः निवेदन करते हैं:—

> "करिय सँभार कोसलराय । और ठौर न और गति, अवलम्ब नाम बिहाय । बूझि अपनी, आपनौ हित आप बाप न माय । राम राजर नाम गुरु सुर स्वामि सखा सहाय ।"

किलयुग का प्रहार हो रहा है। रक्षा के लिए पुकार है। मक्त का निवेदन हैं कि हे राम! आपका नाम भक्तों का सर्वस्व है। उनका गुरु, स्वामी, सखा, सहायक सभी कुछ वही है। मुझे भी आपका नाम छोड़ न और कही टौर हैं न और कही मेरी गित ही है। मेरी समझ में तो यही आता है कि मेरे हित के लिए आप 'बाप' ही नहीं, 'माय' भी हैं। अतः सब प्रकार से मेरी रक्षा का

१. 'ब.विनाठ', उत्तर० १३७।

२. 'विनय', पद ७८।

इ. वही, २२०।

४. इसका क्रथ यह भी लगाया जा सकता है कि है राम ! आपका नाम शुरु, स्वामी सखा, संशयक सभी कुछ है। पर, आप स्कर्य मेरे लिए बाप नहीं माँ ही हैं।

Ť

राजा राज के जावन से अन्य विस्तानक्षिका में वासम्बार प्रमु और १६ के को नकार है। प्रश्न इस का करने हुए जन्म में बानक की ही भावता काफ को सर कार उसे हैं। कर

्व कार विकास कर कार का स्थाप है। कार का कुलान में रहा की प्रार्थना करते कुर्य विकास कर का का अवस्थित है। कार का कुलान में रहा की प्रार्थना करते

भाग दा रोसाई स्वामी सका मुजान है।

पुरको क भार वार कार हो तेमार कीती। बद्दार प्रवर्गनाम गदा गान्यानु हैं॥"

देख प बर्ग हा गानिक म बर्ग भाग के साथ 'स्थामां भी कहा गया है, तथापि कहा ब का बादण के प्राप्त को वीर 'कार बार ही में मार की वीं के आगत में बाप का के मा बादण के अने गया है।

आक को आक्ष्य है कि मक्ष्ये के किए जमके सर्वत्त्र राम 'माम बाप' तुल्य रुक्त कृत्रक है : इस्ते दे काम स्व ने उसका माम्ब है :---

' किंदा माहर की रूपा मा होत चीर रे ? भारती म कृष्टि, ना कहे को राइरोर रे ! श्रांक-तम-अगम, गुगम, माद बाप सो क्रुप्तांकरण गहेब सरवा, सनेही जाए सो ? ॥'

हुनवं बार से बीजा को बाता के छए में ही देखा है। उन्हें 'स्वामिनी' कीज 'कार्जिकनी' की कड़ा है, विश्व उनसे क्योंकागत रूप में जहों विशेष याचना कर्जी है बड़ी बढ़ी कड़ते हैं

"कवर्ष्य अस्य अवसर पाइ ।"

"कबर्ड समय मुधि बाइबी मेरी मातु जानकी"।"

t, "fango", se too !

त्र, क्षी, या परे। भ्रामी, या परे।

A HERE'S SE OF I

६ सी, भारत

भार आप हो पर है। यह 'बालक सुत सम दास अमानी' का आग्रह है। उस किल्युग की शिकायत हो रही है जो राम-राज्य में कुछ न विगाड सका और अब जगत्पति के सेवकों से बदला चुका रहा है। विनय बाल-स्वभाव के अनु-रूप ही है कि यदि आप इसे मना नहीं करते तो हनुमान जी से ही कहिए, वहीं इसे डराएँ। उनको देखते ही यह घबराकर भाग जाएगा:—

''निकट बोलि न वरिजए बिल जाऊँ हिनय न हाय। देखिहै हनुमान गोमुख नाहरिनि के न्याय के न्याय॥ अरुन मुख भ्रू विकट, पिंगल नयन रोप कथाय। बीर सुमिरि समीर को घटिहै चपल चित चाय।।"

विनय का प्रभाव अनुकूल होता है। प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं.--

वे लक्ष्मण को तुलसी के बचनों के भाव समझाकर हँसते हैं। यहाँ कौन सा विशेष भाव है, जिसे समझाने की आवश्यकता है? किलयुग का अत्याचार तो लक्ष्मण भी समझ ही रहे हैं। तुलसीदास की भाषा में कोई ऐसी विलब्धता भी नहीं कि उसके भाव लक्ष्मण से समझा कर कहना पड़े। किब के निवेदन में कहा गया कि आप माता है और इसी से गूढ़ संकेत किया गया कि फिर अपने मानृ-तुल्य स्नेह की जो विशेषता नारद से समझा चुके हैं वह कहाँ गई? बालक की रक्षा अग्न और सर्पाद से करने की आपकों स्वभाव-गत वह आतुरता इस समय कहाँ है, जबकि भक्तों पर किलयुग का प्रहार हो रहा है? यही 'वचन के भाय' है जिन्हें समझ कर जगित्पता विहँस पड़े, और लक्ष्मण को भी समझाया कि देखों यह व्यंग्य है तुलसीदान का! लक्ष्मण भी हंस कर कहने लगे—'ठीक ही तो कहा'। बस, तुलसीदास की बन गई। दीनबन्ध ने दीन

१, विनय पद---३२०

ર. મદી

की दाद क्या दी, संत-समाज में बवाइयाँ बजने लगीं। सारे संकट और सोच समाप्त हो गए। भक्त पर भगवान् की ऐसी पवित्र और निष्कपट प्रीति एवं प्रतीति देखकर मुनिगण भी भगवान् का जय-जयकार करने लगे।

तुलसीदाम ने यहाँ संदेह के लिए स्थान नही रहने दिया कि उनकी यह

भावना भगवान् को प्रिय हुई। जब प्रभु ने भक्त को 'बालक मुन' के रूप में अगीकार कर लिया तो भय ही क्या ? उसने डके की चोट घोषित किया कि उसे किसी नर की चिन्ता नहीं, क्यों कि जगत्पित तक उसकी गित हो गई हैं :—
''जग में गित जाहि जगत्पित की परवाह है ताहि कहा नर की ।'' ऐसे अनेक स्थल है जहाँ उन्होंने राम के बल पर अपनी पूर्ण निश्चिन्तता प्रकट की है। वे राम से उनकी सीगन्य खाकर कहते है कि मुझे अपनी नहीं, तुम्हारी चिन्ता है। तुम्हारी प्रतिज्ञा बनी रहे और विरद में कलंक न लगे इसीलिए मैंने

तुमसे किलयुग से रक्षा करने की पुकार की है। तुम 'मायबाप' होकर भी रक्षा म कर सके तो? निवेदन है:—

''सखा न, सुसेवक न, सुतिय न, प्रभु आप माय बाप तुही साँचो तुलसी वहत मेरी तो थोरी ही है सुधरैगी विगरियौ विल राम रावरी सौ रही रावरी चहत<sup>ै</sup>॥''

"मेरी प्रतिष्ठा थोड़ी ही है, बिगड़ेगी भी तो कभी सुघरेगी हो। पर, सुम्हारी प्रतिष्ठा बनी रहे, यही चाहता हूँ। सच कहता हूँ, इस चिन्ता का कारण यही है कि तुम्हीं मेरे मां-बाप हो।" भक्त का निवंदन स्वामाविक है। माता-पिता की प्रतिष्ठा की चिन्ता किस सुपुत्र को न होगी?

सौन्दर्य तथा प्रेम दोनों की शोभा नित्य नूतन रहते में हैं। अतः सेवक का यह प्रेम भी नित्य नवीन भाव-तरमों में तर्रमित होता रहता, और नए-नए रूप धारण करता है। माता के दुलार का अभ्यस्त बालक वात-वात में उससे समडता है, रोता है, हठ करता है और जो चाहता लेकर ही रहता है। तुलसीदास की भी कभी-कभी वही स्थित हो बातो है। सुग्रीव और विमीपण की 'कुचाल' और 'करतूत के तरह देने वाले 'बाप' से तुलसी क्यों न समड़े?

र. 'किविता॰', उत्तर० २७।

२, 'विनय', पद २५६।

इ स्मरणीय है कि राजसमा में भरत से मेंट करते समय सम्मान करने वाले प्रभु का
गुग्रागान है देखिर मानस वाल० १३ ६ ⊏

उन दोनों ने तो 'बालक' सुत' के समान समर्पण नहीं किया, फिर भी उनके साथ यह पक्षपात क्यों ? किस निर्भीकता से अपनी खीझ व्यक्त की जा रही हैं :—

> ''वानर विभीषन की ओर के कनावड़े हैं, सो प्रसंग सुने अंग जरै अनुचर को । राखे रीति आपनी जो होइ सोइ कीजै, बलि, तुलसी तिहारो घर जायउ है घर को ै॥''

भले ही 'घर जायज' अथवा 'घर जायो' की व्याख्या पर विद्वान् झगड़ते रहे, हमे उससे प्रयोजन नहीं । हमे तो देखना है उस खीझ को जो और भी तीखे रूप मे प्रकट हो, ढिठाई का रूप घारण कर रही है '—

"परम पुनीत सत कोमलचित्त तिनहिं तुमहि विन आई। तौ कत बिप्र व्याघ गनिकहि तारेहु ? कछु रही सगाई"

निश्चय ही यहाँ भरत-चरित में कठोर सेवकवर्म की व्याख्या करने वाले 'गुलाम' तुलसीदास के सेवकवर्म का निर्वाह नहीं, 'माय बाप' कहने वाले तुलसीदास (राम बोला) का बाल-हठ है कि ''मुझे भी तारना ही होगा, नहीं तो अजामिल, व्याध और गणिका को क्यो तारा? क्या उनसे तुम्हारा कुछ सगापन था?'' आज अपने अधिकार का दावा करने वाला 'वालक सुत' किसी प्रकार का पक्षपात सहन नहीं कर सकता।

प्रत्यक्ष है कि माता-पिता के समत्व के भूखे भावुक भक्त को जब राम-कृपा का सहारा मिला और संसार त्याग एकमात्र उन्हीं का भरोसा किया तब उसने उन्हीं में अपने इस अभाव की पूर्ति देखी और उन्ही के कृपा-पूर्ण स्नेह में माता-पिता का प्रेम चरितार्थ होते पाया। माता के इस दिव्य रूप की अनुभूति के परिणामस्वरूप माता का दिव्य आदर्श 'मानस' में प्रतिष्ठित हुआ।

तुलसीदास के जीवन में माला-पिता की जो स्थिति रही उसका पर्याप्त विवेचन हो चुका। अब बन्य संबंधों पर भी विचार कर लेना है। उनकी बहन के सम्बंध में कही कुछ पता नहीं चलता। राम कथा में बहन का कोई ऐसा स्वरूप नहीं जिसके आधार पर तुलसीदास के कोई बहन होने की सम्भावना पर विचार किया जा सके।

र. कविता॰, उत्तर॰ १२२। 'धर जायड' का पाठ 'धर जायो' भी माना जाता है। २. विक्य॰, ११२

पुरुष के जीवन में पत्नी का योग सर्वाधिक होता है। साता जन्मदात्री ही नहीं, पुत्र की चरित्र-निर्मात्री भी होती है तो पत्नी पति की अभिन्न सहचरी होकर जीवन-निर्वाह करती हुई इहलोक के साथ उसके परलोक-साधन में भी

योग देती है। गोस्त्रामी जी के जीवनवृत्त के विचारकों एवं शोधकत्तिओं में

प्रायः सभी इससे सहमत है कि वे विवाहित थे, पत्नी पर अत्यन्त आसक्त थे भीर उसकी भत्नेना से ही विरक्त होकर राम-भिक्त में लीन हए। उनका

विवाह राजापुर मे अथवा उसके आम-पास कही हुआ था यह भी सर्वमान्य है।

यहाँ प्रयोजन इतना ही है कि तुलसीदास को विवाहित जीवन और तत्सम्बन्धी समुराल के अन्य सर्विघों के कुछ अनुभव अवश्य ही रहे होने। माता-पुत्री के स्नेह तथा पुत्री की बिदाई के दृश्य का अनुभव, किसी भो विवाहित पुरुष के

लिए स्वाभाविक है, और है स्वामायिक सास के प्रति उस विनयपूर्ण व्यवहार का अनुभव भी जो बिदा के समय किसी कोमलिचत्त नवयुवक का उसके प्रति होता है। ऐसे प्रसगो के वर्णन व्यक्तिगत अनुभव के कारण ही इतने मार्मिक और स्वामायिक बन पड़े हैं, यह कहना अत्युक्तिपूर्णन होगा।

एक और भी मधुर प्रसंग है सिखयों का। 'रामचरितमानस', 'कवितावली' और 'गीतावली' में विशेष रूप से सिखयों की चहल-पहल, उनकी चुहल, छेड-छाड, मधुर हास-परिहास और विनोद, ख्रुगार के प्रसग में खूब खुले और खिले हैं। प्रतीत होता है अपनी ससुराल में इसके लिए कवि को पर्याप्त सामग्री अवस्य मिली थी। उनका ससुराल में रहना प्रसिद्ध भी है।

तुलसीदास के काव्य में श्रृंगार रस के प्रसगों में अनेक मनोहारी चित्र, हृदयहारी मनोदशाएँ तथा अनूठी झाँकियाँ हैं। उदाहरण के लिए एक झलक

यहाँ हैं:—

"राम को रूप निहारित जानकी ककन के नग की परछाहो।

याते सबै सुधि भूलि गई कर टेकि रही पल टारित नाही ।।"

श्रृगार रस के अन्तर्गत आने वाले रमणीय रूप-विद्यान मर्यादाबद्ध होने के कारण भले हो सबको एक-सा आकर्षित न करें पर उनका निरीक्षण और मनन

करने पर किसी भी सह्दय पाठक का इस निष्कर्ष पर पहुँचना कि उनके मूळ में व्यक्तिगत अनुभूति की गहराई अंतर्हित है, असगत नहीं कहा जा सकता। राम ने सीता के पास हनुमान के द्वारा जो प्रेम-संदेश भेजा है, उसकी कल्पना

१ कथिता० पाल० १७

<del>Հ</del> Կ

## तुलसीदास की दृष्टि - में नारी…

२७४

जितनी किसी भुक्तभोगी के द्वारा संभव है उतनी किसी अविवाहित ब्रह्मचारी के द्वारा नहीं। निश्चय ही किव के अल्पकालीन प्रेममय दाम्पत्य जीवन की छाया उनके श्रृंगाररस परक काव्य को कान्तिमान कर रही है।

महाकिव के आलोचकों द्वारा ग्रामबधुओं की चर्चा बराबर होती रहती है। यह प्रतंग भी किव के मनभाये प्रसंगों में से हैं। इसका चित्रण उन्हें इतना प्रिय है कि कही भी उन्होंने इसे चलता नहीं किया, बल्कि विशेष विस्तार कर इसे अत्यन्त सरस रूप देने का प्रयत्न किया है। इसीसे जान पड़ता है कि

उनकी वृत्ति इसमें विशेष रूप से रमी है। ग्राम-नारियों में सरसता, सारिवक स्नेहाईता, सहानुभूति और नारी-सुलभ कोमलता के साथ-साथ सरल विनोद की जो प्रवृत्ति देखी जाती है और उसका चित्रण जिस स्वामाविकता तथा जिस

रुचि से किया गया है उससे परिलक्षित होना है कि अपने जीवन में किन ने इनका साक्षात्कार अवस्य किया है। तुलसीदास की कोटि के महाकिन के व्यापक अनुभन्न में किसी प्रकार की शंका उचित नहीं, तथापि समुराल के जीवन में

ग्रामीण स्त्रियों के स्वभाव और व्यवहार का उनका अनुभव इस सफलता का एक कारण मान लेना अनुचित नहीं जान पड़ता। अब तुलसीदास की पत्नी के स्वरूप तथा उनसे संबंधित अन्य बातों पर

विचार कर यह देखना है कि उनकी छाप महाकित के कान्य में कहाँ और किस रूप में देखी जा सकती है। उन्होंने अपनी पत्नी के सबंध में खुलकर कहीं कुछ नहीं लिखा, परन्तु लौकिक समृद्धियों में मुन्दरी पत्नी की भी गणना की है, और भगवान शिव द्वारा प्रदत्त वरदानों में उसे प्रग्म स्थान दिया है । प्रसिद्ध

है कि गोस्वामी जी अपनी रूपवती पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे<sup>3</sup>। उनका

व्यक्ताचन व्यवस्थ ठाठ् वाच स्थार व्यार प्

आक के पतौका चारि, फूल दे धतूरे के, दीन्हें हैं हैं बारक पुरारि पर डारि के।

किवितार्थः, उत्तर प्रारं भागः विविदार्थः, उत्तर्रु १६४।

 <sup>&#</sup>x27;क्विता०', उत्तर० ४४, ४५।

र. 'रति सी रवनि सिंधु-मेखला-अवनि पति, अवनिष अनेक ठाड़े हाथ जोरि हारि कै।

१ इस प्रसंग में 'विनय-पत्रिका' में सिपियद एक प कि की कोद्र ध्यान जाता है 'क्वर्ड देख जन पनमव रिप्मव दव्ह नारिमय मासे ' पद ८१

नारी-सौन्दर्य-निरीक्षण मी इसे पृष्ट करता है। उनकी छावण्यमयी परनी ने हीं उनहें राम में मिला दिया। फिर कोई कारण नहीं कि नारों के दिव्य रूप का बोध हो जाने पर भी वे उसके रूप-सौन्दर्य को हेय समझें और उसे अपने काव्य में स्थान न दें। राम के प्रेमाध्युओं से प्रक्षालित निर्मल दृष्टि ने नारी के सौन्दर्य को पवित्र माव से देखा और उसी माव से अन्यों को उसका साक्षात्कार कराने के लिए उनकी लेखनी ने उसे अंकित किया। नारी के रूप की छिब काव्य में किस प्रकार उतारी गई है, इसका विवेचन किया जा चुका है। यहाँ उसके मनोवैज्ञानिक आधार पर भी कुछ विचार कर लेना अप्रासंगिक न होगा।

आज मनोविज्ञान की घूम है। उसी के आधार पर मानसिक एवं अनेक शारीरिक रोगो का निदान और उपचार भी किया जाता है। मानसकार ने भी मानस-रोगो का विवरण दिया है। अन्तर यही है कि उन्होंने सभी की एक ही रामवाण ओपधि—रामप्रेम—स्रोज निकाली है। यह स्वानुभूति की कसौटी पर कसकर खरी प्रमाणित की गई है और 'परितृत निरत' संत-स्वभाव के अनुसार इसका वितरण 'मानस' द्वारा मुळभ कर दिया गया है।

यहाँ फायड अथवा एडलर के सिद्धान्तों का श्विचन अपेक्षित नहीं है। मनोविज्ञान की यह मान्यता निविवाद स्वीकृत हो चुकी है कि चेतन मन मे अरुचिकर लगने वाली वस्तु अथवा भाव अन्तरचेतन मे घर कर लेता और अवसर पाकर निविध रूपो में व्यक्त होता है। वह स्वप्न में कभी निहृष्ट तो कभी उदात्त रूप मे प्रकट होता तथा कभी मानसिक ग्रंथियों का रूप घारण कर किसी के स्वभाव एवं व्यक्तित्व में विकृतियाँ उत्पन्न कर जीवन में उलझर्ने उत्पन्न किया करता है। मनोदैज्ञानिक विदिध उपचारो द्वारा उस भावका पता स्रगाया करते हैं जो कभी अरुचिकर होने से दबा दिया गया और अब उभड़कर उत्पात मचा रहा है। गोस्वामी जी के जीवन मे उसका यह रूप नही है। यह दशा उस मस्तिष्क को होती है जिनका चैतन मन किसी विशेष बात का चिन्तन करना चाहता है परन्तु परिस्थितिवश उसे दवाना पडता है। बरबस दबाई हुई यह भावना मौका पाकर दूनी शक्ति से उभरती और अवांछित होने से विकृत रूप वारण करती है। तुलसीदास की मनोदशा इससे भिन्न है। नारी-सौन्दर्य की चाह को दबाया नही गया, उसके स्वरूप में ही परिवर्तन हो गया। उस भौतिक रूप में ही दिव्य रूप का सक्षात्कार हो गया। दोनों मे कोई विरोध उत्पन्न नहीं हुआ। विरोध होने पर ही विकृति और उत्पात का बदसर आता इस प्रकार वब कामदृष्टि रामदृष्टि म परिवर्तित हुई तथा अलौकिक राम का चिरत लौकिक रूप में लिपिबद्ध हुआ और काव्य एवं अध्यातम के अनुरोध से नारों की छिंब अकित करने का समय आया, तब वहीं स्थूल सौन्दर्य उदात रूप धारण कर काव्य में नारों-सौन्दर्य-चित्रण के रूप में प्रकट हो गया। काम की दृष्टि से देखा गया वह रूप मन में बस गया था। जब नारों-प्रेम का स्थान राम-प्रेम ने लिया और जगत् प्रभुमय प्रतिभासित होने लगा तो वही रूप पवित्र भावनाओं का उद्बोधक हुआ। वह दूपित दृष्टि अब नहीं रही जो सौन्दर्य का अस्थिचर्ममय पक्ष ही देखने के कारण कभी भत्सीना की पात्र बनी थी। सीधे शब्दों में इसका साराश यह है कि प्रियतमा की जो सुषमा तुलसीदास के मानस-पटल पर कभी अंकित हो चुकी थी वह वही बनी रही और उनके नारों-सौन्दर्य-चित्रण में वही श्रद्धा एवं पूज्य भाव की अधिकारिणी सिद्ध हुई, कुछ काम-भाव की उत्तेजक नहीं।

यही कारण है कि पूर्ण भक्ति-भाव से जगदम्बा के अंग-प्रत्यंग की छिंब के वर्णन की क्षमता होते हुए भी ऐसा नहीं हुआ और यत्र तत्र सभवत. वे ही रूप सम्मुख आए जो कभी हृदय को प्रभावित कर चुके थे। कहीं चित्रुक का तिल, कर्णाभूषण, तिरछी चित्रवन, 'ककन किंकिन नूपुर ध्वनि' तो कही नारी की शृंगार-सुसज्जित शोभा प्रसंगवज्ञ सम्मुख आती रही। इस प्रकार नारी-सौन्दर्य-वर्णन में किंव के व्यक्तिगत जीवन की छाया आलोकित हो छठी है।

तुलसीदास की पत्नो का नाम कुछ छोग पत्नावछी मानते है। अन्यों का मत हुलसी के पक्ष में हैं। जो हो, यह सर्वमान्य है कि उसकी भर्सना ने ही

१. प्रत्येक असामान्य (एक्नार्मल) प्रवृत्ति के मृत में काम (सेक्स) को मानने वाले पाश्चात्य मनोवैद्यानिक प्रवल मक्ति-भाव को भी असामान्य अनः कामवृत्ति का मार्गान्तरण (सब्लोमेशन) मानते हैं। अस्तु, जिन लोगों के मतानुसार भक्ति-भावना मनुष्य के लिए स्वाभाविक म होकर दवी हुई कामवृत्ति का ही उदात्त रूप है, उनकी कसौटी पर यहाँ को संस्कारगत न्वाभाविक भक्ति-भावना को कसना उचित नही। अच्छा हो यदि भारतीय मनोवैद्यानिक इस सम्बन्ध में अनुस्थान करें।

२. रामनरेश त्रिपाठी ने इस श्रोर संकेत किया है तथा श्राचार्य चन्द्रवली जी पाडे ने इसे प्रमाणित करने के प्रथत्न में जो तर्क दिए है उनका खंडन अवतक नहीं किया गया है।

**देखिए 'बु**लसी की मीनन मूमि' ए० १८४-८३।

मुलसीदास की जोवन-दृष्टि में परिवर्तन उपस्थित कर दिया। विवाह के संबंध में आचार्य चन्द्रबली जी पाडे का झुकाव तुलसीदास के प्रेम-विवाह के पक्ष में हैं । उनका यह अनुमान है कि 'तुलसी गोसाई भयो' के बाद ही उन्होंने विवाह किया था। पत्नी की फटकार ने ही उसकी रूपासिक से दिस्त किया और उनकी रामभक्ति पुनः जागरित हो उठी। इस सम्बन्ध में पांडे जी के अभि-मत का कुछ अश यहाँ उद्घृत करना उपयुक्त होगा। वे कहते हैं :---

"इतिहास संभवतः यह है:--

'करुनाकर की करुना भई।

राम-भजन-महिमा हुलसी हिय तुलसी हू की बिन गई।। (गीतावलो, सुन्दर० ३७)

अंतिम पंक्ति की पुकार पर ध्यान तो दीजिए। यदि 'हुलसी' व्यक्ति है ती उसकी संगति ? कहते हैं :---

'राम-भजन-महिमा हलसी-हिय।'

जिससे

'तुलसी ह कि विन गई।'

भाव यह कि 'हुलसी' के हृदय में राम-भजन का भाव क्या जगा, उसकी फट-कार ही तुलसी की दीक्षा वन गई। तो फिर 'हुनसी' तिया क्यों नही ? कहना प्रियादास का है न :--

> "तिया सों सनेह, बिनु पूछे पिता गेह गई, भूली सुधि देह, भजे वाही ठौर आए हैं। बध् अति लाज भई, रिसि सो निकसी गई, प्रीति राम नई, तन हाड़ चाम छाए है। सूनी जब बात मानो होइ गयौ प्रात, वह, पीछे पछितात, तिज, काशीपुरी घाए हैं। कियो तहाँ वास प्रभु सेवा लै प्रकास कीनौ, लीनी दृढ़ भाव नैन रूप के तिसाए है ॥ ३०८॥" ( भक्तमाल, पु० ७५९ )

१. 'तुलसी की जीवन-भूमि' पृ० १६२, १६८ ।

२ वही पू० १८६, १८६

माना भी यही जाता है कि उसने उनसे कहा था :---

"लाज न लागत आपको दौरे आएउ साथ। धिक-धिक ऐसे प्रेम को कहा कहा में नाथ। अस्थिचर्ममय देह मम, तामे जैसी प्रीति! तैसी जो श्रीराम महँ होति न तौ भव भीति॥"

यही दोहे अथवा यही शब्द उसके मुख से भले ही न निकले हो पर तात्पर्य इतना ही है कि उसने तुलसोदास के उस प्रेम को धिक्कारा जो उन्हें उसके अस्थिचर्ममय गरीर से था, और यह शिक्षा दी कि यदि ऐसा प्रेम श्रीराम से होता तो भव-बन्धन से छूट जाते। समझ में आया कि जो सहज प्रेम नारी से है वही यदि राम से होता तो अनन्त काल तक इस बन्धन का भय न रहता। इस सम्बन्ध में प्रियादास के शब्द —

## ''मुनी जब बात मानो होइ गयो प्रात''

विचारणीय हैं। सीख मार्मिक थी और हृदय में चुभी ही नहीं, घर कर गईं। तुलसीदान ने अनुभव कर लिया कि ऐसा प्रेम स्वभावजन्य होने के कारण राम की शक्ति हारा ही समाप्त किया जा सकता है। फिर यदि यह सहज प्रेम राम में हो जाए, और राम उसे स्वीकार कर लें तो उसे हटाने की सामध्ये ब्रह्माण्ड में अन्य किसी की नहीं हो सकती। बस, ऐसा ही आत्म-विस्मृत कर देने वाला सहज प्रेम राम से जोड़ने की कामना जगी और 'मानस' के अन्त में 'पायो परम विश्वाम' की घोषणा कर देने के परचाल भी निरन्तर इसी प्रेम को बनाए रखने के अभिनाष से यह याचना की गई:—

''कामिहि नारि पियारि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम । तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम ॥''

निस्सन्देह यह कामना पत्नी को शिक्षा के मेल में है और महाकित की जीवनधारा मोड़ने वाली महत्वपूर्ण घटना का आभास दे रही है।

अस्तु, तुल्रसीदास युवती के जिस दीपिशिखा सदृश तन को सर्वस्व मान उसका पतंगा बन रहे थे उसी अस्थिचर्ममय देह से उन्हें वह आलोक मिला जिसमें काम और राम का भेद दृष्टिगत हो गया। काम-दृष्टि राम-दृष्टि में परिवर्तित हो गई। यह कोरा वाणो-विलास नहीं है। नारी का दिन्य रूप न समझने वाला, उसमें क्या देखता है और राम उसमें क्या देखते है, इसे

१. 'मानस', क्लर॰ १३०

समझने के लिए नारद-राम-वार्ता को समझना और इसे परखने के लिए नारद और राम का भेद परखने की आवश्यकता है। तभी यह भी खुल जाएगा कि काम के प्रसाद से भी कभी राम की यह दृष्टि प्राप्त हो जाती है। यदि नारद काम के फेर में च पड़े होते तो उन्हें राम की दृष्टि का बोध भी न होता।

नारद ने विश्वमोहिनी की अस्थिचर्ममय देह को ही अण्ना प्राप्य बनाया। फल हुआ मिलिअम, मोह, क्रोध और अविवेक। राम ने उसे ही प्राप्त िक्या और पूर्ववत् निविकार बने रहे। उन्हें नारद पर रंचमात्र भी क्रोध नहीं आया। उनका शाप अंगीकार करने पर उसी शक्ति के महयोग से उन्होंने अपनी लीला का संचालन किया। इसीसे नारद जब प्रश्न करने आये तो उन्हें यही समझाया गया कि दीपशिक्षा क्या है और उसके अविद्या रूप में आउक्त होने से उनकी क्या दुर्गति हो सकती थी। केवल काम-पूर्ति के साधन-रूप में गृहीत नारी से पुरुष की क्या हानि हो सकती है, यही नारद को उस अपदेश द्वारा समझाया गया जिसमे नारी-निन्दा देखी जाती है। उन्हें प्रस्यक्ष विखलाई पड़ा कि राम नारी को अस्थिचर्ममय देह खोकर भी परम प्रसन्न हैं और जगत् को शिक्षा देने के लिए ही विर्मह की लीला कर रहे हैं। कवि ने इसे स्पष्ट कर दिया है:—

"कामिन्ह के दीनता देखाई। घीरन्ह के मन विरित दृढ़ाई ।।"

काम-दृष्टि से देखने पर नारी वासनापूर्ति का साधन मात्र और राम-दृष्टि से देखने पर शक्ति-स्वरूपा ज्ञात होती है। लौकिक-जीवन-लीला की सार्यकता एवं सफलता में उसका पूर्ण थोग रहता है। इसीलिए उससे एकान्त में प्रार्थना की जाती है:—

''सुनहु प्रिया ब्रत रुचिर सुसीला। मै कछु करिब ललित नर लीला।। तुम्ह पात्रक महुँ करहु निवासा। जौ लगि करौं निसाचर नासा ै।।''

उस शक्ति के स्यूल रूप के बिना निशाचर-नाश सम्भव होता हो उसका संपूर्ण रूप हो पावक में लोन कर दिया जाता। पर बिना बाह्य रूप के निशाचरी-वृत्ति का नाश सम्भव नहीं था। आदिशक्ति के इसी स्यूल अस्थि-चर्ममय प्रतिबिम्ब के प्रति आसक्ति का दुष्परिणाम दिखाना इष्ट या और वह रावण के जीवन में चरितार्थ हो गया। रावण का तेज अन्त में राम में लीन

१. 'सानस', अरख्य० ३२.२।

२ वदी,१७₹ र

हो गया । इसका तात्पर्य यही है कि उसके अन्तस् में भी घट-घट वासी कुटस्थ था। इसीसे उसके अन्तर ने शक्ति को पहचाना और 'मन महुँ चरन बंदि सुख माना' स्भव हो सका । पर, छंकापति बना रहा अस्थिचर्ममय प्रतिबिम्ब का कामी ही। उस दीपशिखा का पतंगा बना और उसकी प्राप्ति के प्रयत्न में ही भस्म हो गया। राम ने उसका आन्तरिक रूप पहचाना। अपने इष्ट-साधन के लिए उसे पावक में छीन किया और उसी से प्रकट भी कर छिया । 'अग्नि मीळे पुरोहितं' कहकर जिसे अग्निरूप में सर्वव्यापो माना जाता है रे उसकी शक्ति का अग्नि में समाना ही उपयुक्त था। रामचरित के इस प्रसंग में लौकिक और आध्यात्मिक पक्ष का विलक्षण समन्वय है। लौकिक काम के निकुष्टतम रूप से अध्यात्म के चरम शिखर तक पहुँचने की सारी गाया नारद-राम प्रसग में छिपी हुई प्रकट हो रही है और प्रकट कर रही है महाकवि के उस अन्तर को जो कभी काम का चेरा था पर अब रामसय हो चुका है। इसीलिए जिस मन में यह सब घटित हुआ है, अन्त मे उसे दीपशिखा के स्वरूप का बोघ कराया गया है कि हे मन! यह कभी मत भुलाना कि नारी ही वह दीपशिखा है जो अपने बाह्य और अन्तर दोनो में ही प्रकाश लिए हुए विद्या और अविद्या का अभिन्न योग लेकर 'नारि विस्व माया प्रकट' को चरितार्थ कर रही है। स्यूल काम-दृष्टि से उसका बाह्य रूप देखते पर अविद्या की प्राप्ति होती और अन्तर की दिव्य राम-दृष्टि से उसमें अन्तर्हित विद्या की ज्योति के दर्शन होते है। नारद ऐसे संत को नारी का रूप समझाने का प्रयोजन यही है कि उनके जैसे 'बालक सुत सम' अन्य भक्त भी इसे भली-भौति हृदयगम कर लें। यदि वे कभी काम के वक्कर में पड़ें भी तो नारद का स्मरण कर, उसे भी प्रभु-कृपा का प्रसार समझ, उनके उदाहरण से उचित शिक्षा ग्रहण करते हुए अपना जीवन भक्ति-पथ पर अग्रसर करने में समर्थ हों।

साराश यह कि इस प्रसंग में गोस्वाभी जी के जीवन-परिवर्तन का रहस्य सन्तिहित है। उनकी नारी-भावना समझने के लिए यह एक प्रसग पर्याप्त है। उनकी तथाकि वतारी-निन्दा का रहस्योद्घाटन भी तभी हो सकता है जब हम 'उनके जीवन और काव्य दोनों को एक साथ रखकर उसके प्रकाश में यह समझने का प्रयत्न करें कि किसी किव की किवता में उसके ध्यक्तित्व की

रै. ''सीता प्रथम अनल महुँ राखी। प्रकट कीन्डि चह अन्तरराखी।।'' 'भानस' लंका० १०७ रिप

देखिए वेद ब्यास्ता ग्रथ', प्रथम पुण काचाव विद्यानस्य विदेश, १०२।

अभिन्यक्ति किसी न किसी रूप में होती है। अतः किन का जीवन बिना समझे और उसकी छाप उसके कृतिन्व में बिना देखे उमकी कृतियों को समझने-समझाने का दावा करना ठीक नहीं।

तुलसीदास के विवाह तथा उनको पत्नो के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जाता है। आचार्य चन्द्रबली जी पाड़ ने अपनी पुस्तक 'तुलसी की जीवन-भूमि' में विद्यानों की अबतक की धारणाओं तथा अन्तःसास्य के आधार पर तुलसोदास के जीवन-वृत्त के अन्तर्गत उनके विवाह तथा पत्नी के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन किया है । उनका मत है कि तुलसोदास की पत्नी चित्रकृट के आस-पास के प्रदेश की, संभवत महेबा को थी। यहाँ देखना यह है कि क्या तुलसीदास के काव्य में कहीं उनकी पत्नी का व्यक्तित्व भी प्रतिविध्वित है ? 'एक तापस' और 'एक सखी' दो ऐसे पात्र है जिनकी आवश्यकता राम-कथा में नहीं है परन्तु जो राम के पास पहुँच जाते है और पहुँचते हो नहीं, उनकी छूपा एवं उनका स्नेह प्राप्त कर आत्म-विस्मृत हो वहीं अटके-से रह जाते है। ऐसा प्रतीत होता है कि अब ये सदा राम के ही साथ है। 'तापस' के सम्बन्ध में यह धारणा अधिकाश आलोचको की है । 'एक तापस' से मिलता-जुलता 'एक सखी' का प्रसंग भी है जिसकी ओर अभी तक किमी ने ध्यान नहीं दिया है। महाकवि ने 'गीठावली' में पिबक राम की वनयात्रा के अवसर पर 'एक सखी' का विधान विशेष रूप में किया है। 'मानस' को पुष्पवादिका में अवस्थ

पंडे जी का विस्तृत िवे बन यहाँ अवनरित करना स्थन संकोच के कारण समब नहीं है। उन्होंने अपनी स्थापनाओं को प्रधानतया अन्तःमाद्य पर ही आधारित किया है। उनकी सम्पूर्ण विवेचना महत्त्वपूर्ण और विचारणीय है।

२. इस प्रसंग को कुछ लोग लेपक मानते रहे है। 'मानस' की सभी प्राचीन प्रतियों में प्राप्त होने के कारण 'मानस' के प्रतिम प्रामाणिक संस्करण (काशिराज संस्करण) में भी इसे स्थान मिला है। जो हो 'मानस' का 'लघुक्यस नापम' स्थयं मानसकार ही है, इसमें सदेड नहीं। यह दूमरी बात है कि कुछ लोगों के ब्रतुमार उसने स्वय इस रूप में अपने को नहीं नहीं पहुँचाथा, उसके भक्तों ने पहुँचाथा है। पर तापस है तुलसीदास ही। इमने पहले भी 'एक सखी' के निशेष चित्रण के आधार पर यही प्रमाणित करने का प्रयस्न किया है।

देखिए 'श्रीर भन्यरितमानस का वापस असंग' 'क्र्यामा' वर्ष २३ श्रांक ३।

सीता की एक विशेष सखी है जो सब सखियों का साथ छोड़, चिर-परिचित पूष्पवाटिका में अकारण हो अकेले पर्यटन करने चल देती है। उसमे जो प्रेम-विवशता और हर्षादिरेक है वह अन्य सिखयों में नहीं। वहीं सीता को पुष्प-चयन करते हुए राम का पता देती और उनके समीप ले जाती है। 'कवितावली' में भी एक विशेष सखी अन्य सिखयों से सौवरे-गोरे किशोरों के दर्शन करने का अनुरोध करती हुई प्रेम-विभोर दिखाई पडती है।

'गीतावली' में इम सखी का रूप खुल जाता है। ग्रामवधुओं का प्रसंग है। 'एक सखी' किसी दूसरी से कह रही हैं.--

"तू देखि देखि रो! पथिक परम सुन्दर दोछ।

× × ×

तापस बर वेष किए सोभा सब लूट लिए, चित के चोर वय किसोर, लोचन भरि जोऊ ।।"

उसके अनुरोध का परिणाम यह होता है :--

"दिनकर कुलमिन निहारि प्रेम-मगन ग्राम-नारि, परसपर कहैं, सिख । अनुराग लाग पोऊ ॥"

इस दृश्य में बुछ विलक्षणता अवश्य है। इस पर कवि का मन मुग्ब ही गमा है और उन्होंने इसका जो मूल्याकन किया है वह मनन करने योग्य है। सिखियों की प्रेम-विभोर अवस्था का अवलोकन कर मक्त अपने मन से आग्रह करता हैं:—

> "तुलसी यह ध्यान सुधन जानि मानि लाभ सधन । कृपन ज्यों सनेह सों हिये सुगेह गोऊं।।"

इस दश्य की शोभा को व्यानरूपी घन के रूप में ग्रहण करना विशेष महत्त्वपूर्ण है। क्रुपण अथवा लोभी के द्रश्य-प्रेम के अप्रस्तुत का तुलसीदास

१. भानस', बाल० २३२.७ -- २३३.२।

र. 'गीता०', अयो० १६।

<sup>₹.</sup> वही, १६।

४ २धि ।

٩

के काव्य में विशेष स्थान हैं। इसे आगे के लिए छोड इस 'एक सली' की दूसरो झाँकी का अवलोकन करना चाहिए। यहाँ भी राम को शोभा का वर्णन वह अन्य किसी सखी से इस प्रकार प्रारम्भ करती है :—

"कुँवर साँवरो री सिल सुन्दर सब अंग<sup>र</sup>।"

वर्णन करते हुए उसको दशा और श्रवण करती हुई सिखयों की अवस्था दोनों ही दर्शनीय है '---

"यों किह भई मगन बाल, बिथकीं सुनि जुवित-जाल चितवत चले जात संग मधुप मृग बिहंग। वरनौ किमि तिनकी दसिह निगम-अगम प्रेम-रसिह तुलसी मन-बसन रंगे रुचिर रूप रग<sup>3</sup>॥"

अन्य सिखयों को इस प्रकार अपने प्रेम से प्रमादित करती हुई यह सखी सेत -राम के इतने निकट पहुँच जाती है कि उसकी वाणी उन्हें कर्णगोचर होने स्रगती है। वह सिखयों से कह रही है:—

"माई री मन के मोहन जोहन जोग जोही "।"

मनमोहन के रूप-रस-पान के आग्रह में सौन्दर्य-वर्णन करती हुई कहती है:-

''राजत रुचिर तनु सुन्दर सूम के कन, चाहे चकाचौधी लागै कहौ का तोहीं '॥''

'मानस', उत्तर० १३०।

राम का प्रेम भी अपने अनन्य भक्त के प्रति ऐसा ही रहता है। उनके वचन हैं—
"अस सडअन मम उर वस कैसे। लोभी हृदव वसै घन जैसे॥"

वहो, सुन्दर० ४७ ७ ।

रामप्रेम में प्रकट श्रश्रु सीता को भी ऐसे ही प्रिय हैं:—
''लोचन नीर कृषिन के बन ज्यों रहत निरन्तर लोचन-कोन ।''
गीताल, सुन्दर े २०।

२. 'वही०' अयो० १७।

३. बही, १७।

४ वही, २० 📍

५ वरी

१. तुलसीदास की कामना है कि प्रमु हमें ऐसे ही प्रिय हों—
''लोभिंडि प्रिय जिमि दाम।''

13.5

वाणी कर्णगोचर होते ही सोता की प्रेमदृष्टि उस पर पड़ती है :---

'सनेह मिथिल सुनि बचन सकल सिया चित्तई अधिक हित सहित ओही ।"

सीता ने उसकी बोर अन्य नारियों की अपेक्षा अधिक स्नेह से क्या देखा मानो भगवान् की कृपा ने उस पर दृष्टि डाल दी —

> 'तुलसी मनहुँ प्रभु कृपा की मूरित फिरि हेरि के हरिष हिए लियो है पोही ।।"

बस, उन कृपामूर्ति के दर्शन कर उसने उन्हें अपने चित्त में 'पोह' लिया। सीता रूपी कृपा को दृष्टि हो गई तब राम की प्रेम-दृष्टि की प्राप्ति में विलम्ब क्या? वह भी उसे प्राप्त होती हैं। वह सिखियों से पुनः राम के रूप-रस-पान करने का आग्रह करनी हुई उनके समीप पहुँचती हैं:—

> ''देखु कोऊ परम सुन्दर सिख ! बटोही । चलत मिह मृदु चरन अरुन-ब्रारिज-बरन भूप सुत, रूपनिधि निरिख हो मोर्हा ।''

अन्त में नेत्र और चितवन का प्रभाव वर्णन करते हुए कहती है :--

''अबुजायत नयन, बदन छिब बहु मयन, चारु चितविन चतुर लेत चित्त पोहीं '॥''

रूप-रस-मग्न सिखयो ने उसकी बातें सुनी या नही, पता नही, परन्तु राम ने मुन लिया, और उस चितवन-विमुख को उनकी प्रेमपूर्ण चितवन प्राप्त हो गई .—

> "बचन प्रिय सुनि सूवन राम करुना-भवन ! चितए सब अधिक हित सहित कछु ओही ै॥"

जिसे यह 'सब अधिक हित सहित' दृष्टि प्राप्त हो उसे अपनी सुब कहाँ ? निदान .—

> 'दास तुलसी नेह बिबस बिसरी देह जान नहि आप तिहि काल धौ को ही '॥"

१. 'गीता०', अयो० २०। २. वही।

३. वर्डी, १८।

४ ४, ६ वृही

ऐसी भाग्यशालिनी का परिचर्य पाने के लिए सभी उत्सुक होगे यह समझ-कर किन उसके परिचय का संकेत कर देता है। वह अपनी किसी सखी से कह रही है कि तुमसे बार-बार कहती हूँ, मेरी तरह लोचन-लाभ ले लो .—

''सिंख ! नोके कै निरिख कोउ मुठि मुन्दर बटोही।

× × × सॉवरे गोरे किसोर, सुर मुनि चित-चोर उभय-अंतर एक नारि सोही ॥

इस प्रकार सीता-राम की प्रेमपूर्ण कृपादृष्टि प्राप्त कर उनके रूप-रस-पान में मगन यह सखी 'पाहन गढी सी ठाढी' रह जाती है। इसका परिचय देते हुए किंव कहता है—पता नहीं कौन है, किससे क्या नाता है और कहाँ से आई है। इस परिचय-विहोनता में ही उसका परिचय मिल जाता और मानस-प्रेमी समझ जाते हैं कि पता नहीं कौन, कहाँ से आए हुए, राम-प्रेमी लापस की समकक्ष यह सखी भी है। वह 'अलखित गति', 'वेष विरागी', 'लघु वयस' तापस राम का प्रेमालिंगन और सीता का आशीर्वाद प्राप्त कर 'पियत नयन पुट रूप पियूपा' की दशा में वही खडा रह गया था । वहुत कुछ उसी स्थित में यह सखी भी उसी प्रकार खड़ी रह जाती है।

इस प्रसंग में कुछ बाते व्यान देने योग्य है। प्रथम यह कि ग्रामवधुओं के प्रसंग में राम का रूप-सौन्दर्य-उर्णन प्रवान है और उसके रस पान में तापस और सखी दोनों आत्मविस्मृत हो जाते है। उघर सखी—

साँवरे गोरे किसोर, सुर मुनि चित चोर, उभय अतर एक नारि सोही ।'

१. भीता० असी० १६।

२, 'मानस०', अयो० ११०'६।

इ 'शीता०', समी० १६।

को देखकर अन्यों से लोचन-लाम लेने का बार-बार आग्रह करती है। इधर, किव इस अवसर की शोभा का ध्यान 'सुधन' रूप में 'क्रुपन ज्यों' हृदय रूपी धर में छिपाकर रखने का आग्रह करता है। इनके प्रकाश मे—

> ''राम बाम दिसि जानकी लघन दाहिनी ओर्। ध्यान सकल कल्यानकर सुरतरु तुलसी तोरें॥''

को देखने पर इनकी महत्ता कुछ और ही रूप में दृष्टिगोचर होती है।

दूसरी बात यह कि वन-यात्रा का यह दृश्य चित्रकूट और राजापुर के आस-पास के प्रदेश का जान पड़ता है। वहीं कहीं यमुना-तट के समीपवर्ती प्रदेश में 'तापस' राम के चरणों में पहुँचाया गया है। इसी प्रदेश में ग्राम-नारियों की मंडली के मध्य एक सखी भी प्रकट होती और राम की कृपापात्र बन जाती है। राजापुर को तुनसीदास की जन्मभूमि न मानने वाले भी उसे अथवा उसके निकटवर्ती प्रदेश को उनकी विवाह-भूमि मानते हैं। आचार्य चन्द्रवली पांडे जी तो तुलसीदास के विवाह को प्रेम-विवाह तक मानने के पक्ष में हैं, जो उनके मत से सम्पन्न हुआ था इसी प्रदेश में ही । 'तुलमी घर बन बीच ही रामप्रेमपुर छाई ' में जो 'रामप्रेमपुर' है उसका संकेत उन्होंने चित्रकूट माना है । जो हो, इतना तो प्रत्यक्ष है कि इस प्रदेश से लेकर पंपा-सरोवर पर्यन्त सर्वत्र रामप्रेम छा रहा है। केवट-प्रसंग से प्रारम्भ होकर, बाल्मीकि-राम-वार्ता, भरत-मिलन, शबरी-उद्धार, सुतीक्ष्ण, शरभंग एवं जटायु तथा अन्य भक्तों के प्रसंग लेते हुए 'नारद-राम-वार्ता' तक सर्वत्र रामप्रम को महिमा और रामप्रेम का प्रवाह है। आक्चर्य नहीं कि यही किव की प्रेमभूमि मी हो।

अब तक इस सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया है उसके प्रकाश में यही परि-लक्षित होता है कि इसी प्रदेश में तुलसीदास ने रामप्रेम लेकर पदार्पण किया। पत्नीप्रेम के जगने पर वह सुप्त हो गया। परन्तु आगे चलकर पत्नीप्रेम ही रामप्रेम के पुनर्जागरण का कारण बना। इसीसे जहाँ उन्होंने स्वयं की इस

१. 'दोइा०' १।

र. 'तुनसी की जीवन-मूमि' पू० १६२, १६८।

३. वही, पृ० २०४।

४. 'दोहा०' २५६।

१. 'तुनसी की मीवन-यूगि', पृत्र २०४

प्रदेश में तापस रूप में राम के चरणों में पहुँचाया वही अपनी अर्ह्धांगिनी को भी 'एक सखीं' के रूप में उनके निकट पहुँचा दियां। कोई आश्चर्य नहीं कि राम के प्रेम से इतना घिष्ट संबंध होने के नाते चित्रकूट तुलसीदास को अत्यधिक माता है और यही अवस्थित पिथक राम का रूप उनके ध्यान का इष्ट रूप बना है। ग्रामनघुओं के प्रसंग में भी राम के रूप-सौन्दर्य की प्रधानता है। सभवत, इन्हीं सब कारणों से वह प्रसग भी तुलसीदास को अधिक प्रिय है।

एक और बात बारीकी से देखने की है। राम के रूप-रस-पान में छीन है 'तापस' और है 'एक सखी' भी। साथ ही, तुलसीदास को रूपासिक के कारण पत्नी द्वारा जो फटकार पड़ी वह भी सर्वविदित है। उसने जो कुछ कहा उसका तात्पर्य यही था कि जिन राम के रूप का व्यान-पूजन तुम नित्य किया करते हो उनसे इतना प्रेम क्यो नहीं करते जितना मेरे शरीर से करने हो ? यदि ऐसा करते तो भवसागर से पार हो जाते। कोई भिवत-विहीन प्राणी रामप्रेम का यह मूल्य नही आँक सकता। यदि पत्नी में किञ्चित् भी रामभित न होती तो वह इतनी दृढता से यह नहीं कह सकती। सामान्य गृहस्थ जिस प्रकार भिवतभाव से पूजा-अर्चना करते हैं कम से कम उतना होने पर ही इस प्रकार की भावना का उदय सभव और स्वाभाविक है। उधर, तुळसीदास के संस्कार भी बाल्यावस्था से ही सत्संग के फलस्वरूप इसी प्रकार के अवस्य थे। इसीलिए पत्नी की एक ही फटकार इतनी सरळता से हृदय में सुन रामप्रेम को पुन. जागरित कर सकी। अन्यथा कामी पुरुष ऐसी न जाने कितनी भत्संनाएँ और इससे बढकर ताड़नाएँ पाकर भी अपनी बान नहीं छोडता। लोकानुभव और मनोविज्ञान साक्षी है।

अवतक जो कुछ कहा गया है उसके आधार पर यही घारणा बनती है कि तुलसीदास के विराग और भनित के सस्कार पहले ही पड़ चुके थे। विवाह-

१. श्राचार्य चन्द्रवली शांडे ने 'रामप्रेमपुर' का अर्थ चित्रकृट हो यहण करना डिचत समभा है। इस प्रसंग में वे यह भी कहते हैं:—

<sup>&#</sup>x27;भावी पश्नी का स्वरूप यही फिला हो तो विस्मय की बात नहीं। वह 'महेंगा' की रही हो तो कोई बात नहीं।'

<sup>— &#</sup>x27;तुलसी की जीवन-भूमि' पृ० २०४।

२. च्यान सुमन की चर्च हो चुडी है देखिए ५० २८२ ।

बंधन में बँध जाने पर वे शिथिल पड गए । विरागी की दशा नहीं रही। परन्तु भिन्त का सर्वथा पित्याग भी नहीं हुआ। भिन्त के बल वैरागियों की थाती नहीं, गृहस्थों का भी सहारा है। भव-मागर में पड़ी जीवन-नौका पार लगाने के लिए भिनत सभी पिरिस्थितियों में सहायक होती है। यदि गृहस्थी का सर्वथा त्याग किए बिना भिनत अमभव होती तो भरत और लक्ष्मण से लेकर निषाद, सुग्रीव और विभीषण तक कोई भी उसके अधिकारी नहीं हो सकते। तुलसीदास ने सामान्य गृहस्थों के लिए संतो द्वारा अनुमोदित भिन्त के बित सुगम रूप का भी विधान कर दिया है:—

"प्रीति राम सों नीति पथ चिलय राग रिस जीति। तुल्सी संतन्ह के मते इहै भगति की रीति ॥"

दम्पती के गृहस्थ-जीवन की नौका जब कामतरंगों के मर्यादातिक्रमण से डांबाडोल होने लगी तो उसे बवाने के लिए गृहिणी ने राम का महारा लिया। इसते को बचा लिया, परन्तु कुछ चूक हो गई। नीति से काम नहीं लिया। संनुलन बिगड़ गया। फटकार के तीव झटके ने पति को अति के एक छोर से एकदम दूसरे छोर पर पहुँचा दिया। प्रत्यादर्तन कठिन था। कारण, वह छोर अनजाना नहीं था। अतः उधर का पल्ला भारी पडा। 'राग रिस' का संनुलन बिगड़ने से बात बिगड गई। साथ छूट गया। इधर से नाता दूटा तो उधर जुडा और तुलसीदास ने पुन. रामरतन पा लिया। आँख जुली तो प्रण हुआ:—

"अब लौं नसानी, अब न नसेहो। राम कृपा भव निसा सिरानी जागे पुनि न डसेहों। पायी नाम चारु चिंतामिन, उर कर ते न खसेहो। स्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी चिंत कंचनिह कसैहो। परबस जानि हंस्यो इन इंद्रिन, निज बस ह्वं न हँमेहों। मन मधुकर पन करितुलसी रचुपित पद कमल बसैहो।"

जो हो, उपर्युक्त तथ्यो के आधार पर निस्संकोच कहा जा सकता है कि 'एक सखी' के रूप में तुलसीदास की पत्नी की छाया प्रतिविभिन्नत हो रही है।

१- इसके विस्तृत विवेचन के लिए देखिए 'तुलसी की बीवन भूमि' ए० ११० ११२।

र दोद्वा०³⊏द्र

अब स्वयंप्रभा के स्वरूप पर भी विचार कर लेना चाहिए। वह 'मानस' की एक ऐसी नारी है जिसके बिना कथावस्तु की प्रगति में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। विचारणीय है कि जिस महाकाव्य में कथा के प्रमुख पात्र भरत और लक्ष्मण की तप और त्यागमयी सहधिमणी, माडवी तथा उमिला-जैसी महा-देवियों की चर्चा कथा के अनावच्यक विस्तार-भय से नहीं की जा सकी. उसी मे एक ऐसी नारी का विशेष रूपमे चित्रण हुआ है जिसके विना कथा में किसी प्रकार की महत्त्वपूर्ण कभी आने की सभावना नहीं थी। स्वयप्रभा के पूर्वरूपो की अपेक्षा 'मानस' मे उसमें यह विशेष तप-बल दिखाया गया है कि उसने एक क्षण मे उस वानर समूह को अपनी यहा से सिंध-तट पर पहुँचा दिया जिसके नेता 'अतुलितबल धामें' पवनसुत थे। दूसरी ओर ऐसी विलक्षण नारी का परि-चय देने में कवि हिचक-हा गया है। 'एक सखी' की भाँति इसका परिचय भी गुप्त है। वह कहाँ ने आकर इस एकान स्थान में तपस्या कर रही है, उस तप का प्रयोजन क्या है, वह किसकी कौन है- किसकी पत्नी, दहन, सखी अथवा माता है-इनमें री किसी प्रवन का समाधान नही किया गया। उसका बुलान्त संक्षिप्त पर अत्यन्त सारगर्भ है। उसका विस्तृत उल्लेख कर भक्ति की दृष्टि से उसकी महत्ता पर विचार हो चुका हैं। यहाँ अन्यान्य विशेषताओ का विश्लेषण अपेक्षित है।

स्वयं अभा को प्राप्त होने वाली अनपायिनी भक्ति अत्यन्त दुर्लभ है। बह कामारि भगवान् शंकर अथवा 'ज्ञानिनामग्रगण्यं हनुमान को प्राप्त हुई है। अ महाबीर के द्वारा जिस अवसर पर उसकी याचना की गई उसका विशेष महत्त्व है। लंका-दहन का समाचार सुनकर जब राम ने उनके प्रति अत्यन्त इत्वज्ञता प्रकट की तब वे 'ब्राहि-ब्राहि' कर प्रभु के चरणों मे गिर पड़े। तदनन्तर राम ने विस्मय सहित पूछा कि अति दुर्गम लंका दुर्ग के दहन का प्रवल पराक्रमपूर्ण कार्य नुमने किस प्रकार संपन्न किया? उत्तर देते हुए हनुमान यह न भूले कि भक्ति का सबसे बडा शबु अभिमान है। वह काम-क्रोधादि से भी अधिक भयावह

१ 'बालमीकि-रामायण' तथा 'अध्यात्म रामायण' में समाविष्ट इस आख्यान के दिवरणों पर पिंइले वचार हो चुका है। इसके लिए देखिए पीछे पृष्ठ ११५-१२४।

२ 'मानस', इत्तर० १४।

३ वहीं, सुन्दर० ३३°१।

४ सर्वदा 'ब्रह्मानद लयलीन' सनकादि मङ्घियों ने भी भगवान् से याचना कर इसे वरदान रूप में काम किया है। देखिए 'मानस', उत्तर० ३१- ५।

और छिपकर बार करने बाला है। नाग्य ऐसे काम-बिजेता को भी उसने परा-जित कर दिया। अतः उससे बचना सर्वाधिक आवश्यक है। यह विचार, अपने मन में उसके प्रवेश के लिए रचमात्र भी अवकाश न देते हुए उन्होंने इस प्रकार निवेदन किया:—

"प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना । बोला बचन बिगत अभिमाना ।।
साखामृग के बिं मनुसाई । साखा ते साखा पर जाई ।।
नाँघि सिन्धु हाटकपुर जारा । निसिचर गन बिंघ बिंपिन उजारा ।।
सो सब तब प्रताप रघुराई । नाथ न कळू मोरि प्रभुताई ।।
ता कहुँ प्रभु कळू अगम निंह जा पर तुम अनुकूल ।
तब प्रभाव बड़वानलहि जारि सकै खळु तूल ।।
नाथ भगति अति सुखदायिनी । देह कृपा करि अनपायनी ।।"

हनुमान भगवान् शंकर के अवतार हैं। नारद मुनि कामित जयों होने पर अभिमानग्रस्त हो गये थे, शंकर भगवान् नहीं। उन्होंने नारद को भगवान् विष्णु के सम्मुख अपनी प्रशंसा न करने की सम्मित भी दी थी। अभिमानग्रस्त नारद पर उसका प्रभाव नहीं हुआ, फलत. उन्हें दुष्परिणाम भोगना पडा। हनुमान आज उसी अभिमान से बचने के लिए 'वाहि-वाहि' कहकर अनपायिनी भिक्त माँग रहे हैं। इससे यह संकेत ग्रहण करने में कोई क्षति नहीं दिखाई देती कि काम और अभिमान के विजयी को ही यह दुर्लभ अनपायिनी भिक्त हरि-कृपा से सुल्य होती है। क्या स्वयंत्रमा को भी कभी अपने काम-विजयी होने अथवा अन्य किसी कारणवश अभिमान का दुष्परिणाम भोगना पडा था? स्वयंत्रमा के पूर्व-जीवन का तो पता नहीं! हाँ, जिसकी छाया उसमे प्रतिभा-सित हो रही है उसके जीवन मे ऐसा अवसर अवस्य आया था। अभिमान प्रकट नहीं, तो प्रच्छन्न रूप मे ही पति की भत्सीना का प्रेरक बना होगा, इसमें संदेह नहीं।

जो हो, हनुमान और स्वयप्रभा दोनों ने अनपायिनी भक्ति प्राप्ति की। परन्तु उसके फलस्वरूप अन्त में हनुमान को सदैव राम के समीप रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और स्वयंप्रभा को राम ने और अधिक दूरस्थ बदरीबन जाकर तपोमग्न होने की आज्ञा दी। इस अवसर पर वह अपने हृदय में उनके चरण थारण करके गई। वाल्मीकि-राम-वार्ता में अथवा सुतीक्षण, शरभग

१ मानसं धुन्दर्० १२ ६ ३३

आदि भक्तों की याचना में सर्वत्र 'जानकी सहित प्रमु' अधना 'अनुज जानकी-सहित प्रमु' के भक्त-हृदय में बसने का उल्लेख प्राप्त होता है। 'राम-चरण' हृदय में धारण करने का उल्लेख सीता के अग्नि में समाविष्ट होने के अवगर पर किया गया है<sup>2</sup>।

प्रभु के चरणों की प्राप्ति का भी कुछ रहस्य अवदय हूँ। कियों के चरणों उसकी गित के साधन होते हैं। अतः भगवान् के चरणों की प्राप्ति करना उनकी 'गिति' की प्राप्ति करना है। उनकी 'गिति' का सकेत उनका 'रहस्य' भी होता है यथा 'अविगत गित कछ कहत न आवै।' अत भगवान् के चरणों की प्राप्ति करना उनके रहस्य को जान लेना है। वह यही कि मनुष्य देह्यारी दनस्यमुन ही निर्गुण, निविकार, अव्वड, अनादि और मृष्टि का संचालक भी है। इन सम्बन्ध में एक और वात पर भी ध्यान जाता है। जहाँ अंगदादि भक्त प्रभु के वस्त्रामृण्य ही प्राप्त कर सके बढ़ी नरण-पातृकाओं के अधिकारी नेवल भरत ही हुए। राम और भरत के प्रेम का रहस्य मिद्दा उनके अन्य कोई गई। जानता। जीवल्य करमजी परमज्ञानी विदेह का कथन हैं

''देवि परंतु भरत रघुवर की । ग्रीति प्रतीति जाइ नीह तरकी' ।।"

प्रश्न उठता है कि स्वयंत्रभा की अन्य सगुण मक्तों से भिटा यह मनः स्थिति क्यो और अनुपायनी भक्ति की प्राप्ति के पश्चात् भी और अधिक तपस्या के हेतु उसे बदरीबन जाने की आज्ञा किसलिए ?

भिक्त की दृष्टि से इन प्रश्नों पर विचार हो चुका है। यहाँ देखना है कि इस आख्यान में किव के व्यक्तिगत जीवन की छाया किस रूप में प्रतिभासित हो रही है। प्रतीत यही होता है कि पत्नी ने रूपासिन को कामुकता का रूप धारण करते देख खीझकर पित की भर्त्सना की। पूर्व संस्कार जग उठे और कातासम्मत उपदेश के गुरु की फटकार का रूप धारण करने पर सहधिमणी ही सत्य का दर्शन कराने वाले सद्गुरु का प्रतीक बनकर प्रत्यक्ष हो गई। आज तक जिसे कामपूर्ति का साधन समझा उसी ने वह प्रकाश प्रदान किया जिसमें काम और राम का भेद खुल गया तथा 'राम भजिय सब काम विहाई' की सच्ची सीख मिली। काम से विरति और राम से रित हुई। मोहान्धकार दूर हुआ। मोहपाश में बद्ध करने वाली ही मुक्तिदायिनी सिद्ध हुई। उसी ने बोध कराया कि 'कीर मरकट की नाई' स्वय अपनी वासना से बँधे हो। किसी ने तुम्हें

१. 'मानस', ऋरएय० १७.३।

र वही, अयो ० २८ 🖶 ४

नहीं बाँघा। जब चाहों मृन्त हो सकते हो। टोपशिखा के दोनों पक्ष प्रत्यक्ष हो गए और प्रकट हो गया 'नारि बिस्व माया प्रगट' का विद्या तथा अविद्या रूप भी। विद्या की प्रेरणा से जब राग्ररूप का बोध हुआ और 'सीय राम मय सब जग' की प्रतीति हुई तो तुल्ल्मीदास के हृदय में प्राणिमात्र के कल्याण की कामना जगी और उन्होंने लोक-कल्याण का बत ले लिया। फिर, जो कभी जीवन में आमूल चूल परिवर्तन का कारण बनी थी उसके कल्याण की कामना वयों न जगती? उसकी दशा का भी कभी ध्यान आना स्वा-भाविक था।

उन्नर, पति द्वारा परित्यक्त होने पर नुरुसीदास की पत्नी का जीवन कैसे व्यतीत हुआ, पृष्ठ प्रमाणों के अभाव में इसका पता नहीं चलता। पर इतना तो अनुमान किया जा सकता है कि जिसने रामभक्ति का कुछ आस्वाद पा लिया हो और जिसकी शिक्षा से ही उसका पति रामभक्त बना हो उस पतिपरायणा ने राम की आराधना के अतिरिक्त किसी अन्य पथ का अवलम्ब नहीं लिया होगा। वे कहाँ रही और किस प्रकार उनके जीवन का शेप भाग समाप्त हुआ इसकी छान-बीन अभी तक नहीं की जा सकी है। फिर भी इतना तो कहा ही जा सकता है कि उनका जीवन किसी साधारण परित्यक्ता पत्नी का-सा नही रहा होगा। कर्मवश पति से विलग होकर जीवन-यापन के लिए विवश हुई किसी कूलीन, साधु, पतिपरायणा ही नहीं, पति की प्रिया पत्नी के यातनापूर्ण जीवन और हृदय के भीषण दाह की कल्पना में समर्थ कोई संवेदनशील हृदय ही यह अनुमान कर सकता है कि तुलसीदास की पत्नी का जीवन कैसे व्यतीत हुआ। अन्यत्र तो इसके दर्शन नहीं हुए, हाँ महाकवि के भावुक हृदय ने अवश्य ही इसकी कल्पना कर अपने अप्रतिम मार्दव का परिचय दिया है। इसके सबंध में पहले कुछ निवेदन हो चुका है । अतः यहाँ अधिक न कहकर कवि की उक्ति मात्र अवतरित करना पर्याप्त होगा:---

"जिमि कुलोन तिय साधु सयानी । पित देवता करम मन बानी ॥ रहै करम बस परिहरि नाहू । सिचव हृदय तस दाघन दाहूरे ॥"

१. देखिए पीछे पूछ १६३।

२ 'मानस', बसी० १४४ १, १,२

इस बेदना में किन की पत्नी की मूक बेदना अवस्य ही शील कर में ध्यक्त शो रही है। अनन्त दुन्त-सागर में निमन्नीत्मन एसी एनी को किन का मुगरा हो सकता है? क्या कोई पतिपरायणा साध्वी अपने स्वार हर्कों कान के लिए अपने पति की कामुकता और अपने जीवन को रूपेटना का किन्ता कार किन प्रकार के सामने रोने जाएगी? 'कुलीन' और स्वमान में सकती निर्मा किन प्रकार यह कह सकेगी कि उसने क्या, कब और क्यों कहा जिल्लों किना पान उत्तर्भ निरम्त हो, उसे त्यापकर चला गया? पनित्रता अपनी लिना मांच ही मह कि पर पति-निन्दा उसे सहा नहीं हो सकनी। इन पिर्मिणि के लिखा इसके और क्या सभव है कि वस्तुत्थिति से अनिभन्न ममान में मनमानी टीका-टिप्पणी करने पर यह अपने हृदय के करण चीकार को देश कर सब भूग सहन करती हुई तपती रहे। अतः उक्त अपन्तुन में किस मांगे की विद्यम ध्यापा की अनुभूति किन ने व्यक्त की है उसमें उनकी पत्नी की बेडनापूर्ण छाया देखना असंगत नहीं।

पति के रामभक्त हो जाने पर पनी के लिए मी उसी पन का अनुसरण स्वामाविक है। उसने क्या नाहा और क्या किया, इतिहास इनका पना नहीं देता। हाँ, 'परहित निरत' लोकोपकारी पित ने ऐसी पीतिंप्रया पनी की गरम पित की क्या चिन्ता की, उसके लिए कौन-सा पय निष्टि किया नथा उसके तपस्यापूर्ण जीवन के अन्त में उसे किस पद की अधिकारिणी सरमा, इसका अनुमान किया जा सकता है'। स्वयंप्रभा के चित्रण की अनेक किशंपताओं के आधार पर ऐसा अनुमान होता है कि तुलसीदास की दृष्टि में उनकी पत्नी जिस पद की अधिकारिणी थी वही उसे दिया गया है। उनकी पत्नी की महित उसकी साधना भी गुप्त है। राम के अनन्य मक्त की परामिक स्वक्ता की सामनी की तथा उसके परचात और गि गुप्त हो। उधर, एक विशेष काण में ही तुलसीदास को भी उसकी पत्नी ने राम-भक्ति-पथ की और शेरित कर विमा और उनका जीवन भी समाज की दृष्टि से ओक्षल ही रहा। विभारणीय यह भी है कि 'परहित निरत' संत ने अनपायिनी मिक प्राप्त करने वाल महाबीर

की पुजा को सर्वत्र प्रोत्साहन दिया । राम-कथा के समय जनसाधारण के मध्य उनकी स्थिति मक्त-मंडल में सर्वमान्य ही गई और उनका 'संकट-मोचन' नाम यथार्थ सिद्ध हो गया। उसी सन्त ने अनपायिनी भक्ति की दूसरी अधिकारिणी स्वयंत्रभा को जन-समाज से अत्यन्त दूर स्थापित कर दिया और यह तक बतलाने की आवश्यकता नही समझी कि फिर उसका क्या हुआ। इस प्रकार स्वयंप्रभाकी साधना में उनकी पत्नी की साधना का गुप्त संकेत स्पष्ट है। जन्हें 'एक सखी' के रूप में पहले ही सीता-राम की कृपा मिल चुकी है और तुलसीदास की इच्छा स्पष्ट है कि भवताप में तपते हुए ऐसी ऐकांतिक साधना के फलस्वरूप वे राम को इस रूप मे प्राप्त करें कि इस संताप मे बन्ध होने के लिए उनका पुनरागमन न हो । जब 'सीयराममय सब जग' की अनुभृति करने-वाले भक्त ने उनमें मातृशक्ति माया का रूप देखा तो फिर उन्हें उस पद से नीचे उतारकर न देखने की कामना स्वामाविक ही है। अतः पत्नी के सतीत्व, तप और त्यागके कारण उनकी सद्गति की जो कामना गांस्वामी जी के सत-हृदय में थी वह स्वयंत्रमा के अख्यान में प्रतिविम्बित हो उठी और इस रूप में कि उस प्रतिबिम्ब को सरलता से पकड़ा न जा सके; क्योकि उसका प्रचार उन्हें इष्ट न था।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि 'एक सखी' एवं 'स्वयंप्रभा' के चित्रों में आभाषित कि के व्यक्तिगत जीवन की यह छाया मार्मिक एवं प्रभावोत्पादक है, जो यह बताती है कि राम का भक्त कभी कृतघ्न नहीं होता। स्वयं को सदैव नेवकों का उपकृत ही नहीं, प्रत्युपकार करने में असमर्थ मानने वाले प्रभु के अनन्य मेवक का इतना कृतघ्न होना नितान्त अस्वाभाविक है कि उनसे बरबस मिलाने वाले को ही बिसार बैठे और उसका प्रत्युपकार करने की कभी न लोचे। अन्तु, तुलसीदास ने मोहान्धकार दूरकर सत्य के प्रकाश का दर्शन कराने वाली पन्नी के सच्चे स्वरूप को पहचाना और उसे अपनी ही प्रभा से देवीप्यमान नारीशिक्त स्वयंप्रभा के रूप में अपने 'मानस' में प्रतिष्ठित कर दिया। उनकी दृष्टि में पत्नी पति की अभिन्न शक्ति हैं। वे दोनो 'गिरा अरथ' और 'जल बीचि' के समान दो होने हुए भी एक रहते हैं। शक्तिस्वरूप पत्नी इस लोक में अपना सहयोग प्रदान कर लोक-जीवन सफल बनाती

१ 'हिन्दी साहित्य का अतीत', ले॰ आचार्य विश्वनाय प्रसाद मिश्र, १४ १४६।

है और आत्मिक एकता स्थापित कर आध्यात्मिक जीवन में भी साहचर्य निभाती है। अतः जिस पत्नी ने लौकिक जीवन-यात्रा के मध्य ही जड-चेतन की ग्रन्थि के मिध्यात्व का बोध करा दिया उसे उन्होंने 'एक सखी' के रूप में लोकहितकारी बनयात्री सीता-राम के समीप अकित कर दिया। वहाँ वह 'कवि अलखिन गति' तापस के समकक्ष रही। जब राम का अखिल लोककित्याणकारी चरित 'सानस' के रूप में प्रकट हुआ तब वहाँ उसकी दिव्यता स्वयंप्रभा के चित्रण में प्रतिभासित हो उठी। वह कैवल्यपद की अधिकारिणी भी सिद्ध हुई और इस पट में लीन हो जाने पर मातृशिक्त के रूप में भानस' में आडि से अन्त तक व्यास हो गई।

यो तो किसी किन का समस्त काल्य ही उसके जीवन का प्रतिबिम्ब होता है और उसके व्यक्तित्व की छाप उसके काल्य में सर्वत्र परिलक्षित हो सकती है तथापि उसके कुछ स्थल अवश्य ही किन के जीवन की विशेष बातों को प्रतिबिम्बत करने बाले होते हैं। यहाँ कित्रपय ऐसे प्रसंगो पर विचार करने का प्रयत्न हुआ है। फलस्वरूप जो प्रश्न उठे उनका यथासम्भव उचित समाधान भी किया गया है।

महाकिव महात्मा तुलसीदास का व्यक्तित्व अप्रतिम है। शाश्वत जीवन के अनन्त शांतिमय पथ की खोज सदा से महात्माओं का कार्य रहा है। मानव-समाज में रावणत्व का अन्त कर रामत्व की प्रतिष्ठा करना उनका लक्ष्य होता है। यह कार्य उपदेशों के द्वारा उतना सरल नहीं होता जितना काव्य के सहारे। काव्य के कलापूर्ण साँचे में ढलकर रूक्ष विचार-धारा सरस भाव-धारा का रूप धारण करती और अपने आकर्षक एवं रमणीय प्रवाह में व्यक्ति को ही नहीं, समाज को भी वहा छे जाती तथा उसकी जीवन-धारा में परिवर्तन उपस्थित कर देती हैं। ऐसी भाव-धारा के प्रवर्तक ही युग-प्रवर्तक के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। गोस्वामी जी निश्चय ही ऐसे युगप्रवर्तक संत कि वे। 'रामचरितमानस' के अवगाहन से उत्पन्न उनकी अन्तश्चेतना की अनुभूति ही 'कविना-सरिता' के रूप में 'जन-जीवन' के क्षेत्र में प्रवाहित हो उठी थी। वह इसलिए कि उसमें मन का कल्मण घुले और मानसिक विकारों के प्रझालन से अवतक उनके मिलन आवरण में प्रच्छन्न आत्मा की ज्योति जगमगा उठे, जिससे जीवन की जखता दूर होने पर चेतनता का अम्युदय हो। ऐसे अम्युदय के परचात् ही मिलन सत्वारों से आवृत होने के कारण मिलन प्रतीत होने

बाला नारी का उज्ज्वल रूप भी प्रवट हो मकेगा। 'चरित-मिन्नु' राम के अनन्य भक्त गोस्वामी तुलसीटास को गृम मानने वाला अवश्य ही उनके पद-रज-अंजन' से दिन्य दृष्टि उपलब्ध कर सकेगा। तब 'रामचरितमानम' में अंतिहित मिण-माणिक्य के साथ कैवल नारीरत्न ही नहीं उसका मूल्य प्रकट करने का वह 'जतन' भी उसके हाथ लगेगा जिससे मानव यह देख ले कि यह नारीरत्न भी उचित मूल्याकन एवं सदुपयोग किए जाने पर राम-रत्न की प्राप्ति में सहायक हो सकता है।

## उपकरण ग्रन्थों की तालिका

वाल्मीकि रामायण अध्यात्म रामायण आनन्द रामायण उत्तररामचरित महारामायण रघुवंश प्रसन्नराघव विवेकच्डामणि वैष्णवमताब्जभास्कर और रामार्चन पद्धति रवेतास्वत रोपनिषट् बृहदारण्यकोपनिषद् ईशाबास्योपनिषद् पंचदशी श्रीमद्भगवद्गीता शंकराचार्य कृत प्रश्तोत्तरी कुँलार्णव तंत्र श्रीमद्भागवत महापुराण विष्णुपुराण वद्मपुराण मार्कण्डेयपुराण देवी भागवत भक्तिरसायन मनुम्मृति याज्ञवल्क्यस्मृति **ता**रदभक्तिसूत्र शाण्डिल्यमक्तिसूत्र हरिभक्तिरसामृत सिंघु शुक्रनीतिसार \*

36

तुलमीदास की दृष्टि में - नारी ... २९८ सीन्दरानन्द कल्याण-वेदांक, उपनिषदांक, मानसांक, मिक्त अंक, योगांक,

रामचरितमानसः, काश्चिराज संस्करण मानस पीयुष

'मानस' की विजया टीका 'मानस' की अन्य टीकाएँ

विनयपत्रिका की अनेक टीकाएँ विनयपत्रिका-टीका एवं भूमिका

दोहावली-टीका एवं भूमिका वैदिक साहित्य भारतीय दर्शन

गोस्वामी तुलसीदास तुरुसीदास

हिन्दी साहित्य का अतीत तुलसीदास की जीवन भूमि तुलसीदास और उनका युग

राम-कथा

संत तुलसीदास और उनके संदेश तुलसी-दर्शन **तुलसोदा**स गोस्वामी तुलसीदास की समन्वय सावना

तुलसी के चार दल (१,२ भाग) तुलसी-ग्रंथावली रामभक्ति में रसिक सम्प्रदाय

**तुलसी** मानस की रूसी भूमिका

गोस्वामी तुलसीदास

तुलसी--व्यक्तित्व और विचार भारतीय संस्कृति को गोस्वामी

—-पं० विश्वनाथप्रसाद मि<sup>9</sup>

—वियोगी हरि -लाला भगवानदीन - पं० रामगोविन्द त्रिवेदी

-टोकाकार पं० विजयानन

--पं० बलदेव उपाध्याय --पं० रामचन्द्र शुक्ल -पं० चन्द्रवली पाडे —पं० विश्वनायप्रसाद मिश्र ---पं० चन्द्रबली पांडे —डा॰ राजपति दीक्षित

-फादर कामिल बुल्के —डा॰ राजपति दीक्षित —हा० बलदेवप्रसाद मिश्र —हा० माताप्रसाद गुप्त

—हा० व्योहार राजेन्द्र सिंह —सद्गुरुशरण अवस्थी —संपा० रामचन्द्र शुक्ल, -भगवानदीन, अजरत्नदास

—भगवतीप्रसाद सिंह —रामबहोरी शुक्ल -ए०पी० बारान्निकोव --श्यामसुन्दर दास और डा॰ पीताम्बरदत्त बड्ड

–हरिकृष्ण अवस्थी

| तुलसीदास का योगदान            | —बलदेवप्रसाद मिश्र                    |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| रामचरितमानस की भूमिका         | <b>─</b> रामदास गौड़                  |
| मानस-मनोविज्ञान               | —डा० सच्चिदानन्द सहाय                 |
| गोस्वामी तुलसीदास             | —शिवनन्दन सहाय                        |
| तुलसीदास और उनका काव्य        | —रामनरेश त्रिपाठी                     |
| विश्व साहित्य मे रामचरितमानस  | —श्री राजबहादुर लमगोडा                |
| हिन्दी साहित्य का इतिहास      | —पं • रामचन्द्र शुक्ल                 |
| हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक  |                                       |
| <b>इतिहास</b>                 | —डा० रामकुमार वर्मा                   |
| मिश्रवंघु विनोद               | —मिश्रबंधु                            |
| पूर्वमध्यकालीन भारत का इतिहास | —डा० अवधिबहारी पाडे                   |
| भारतीय मध्ययुग का इतिहास      | —डा० ईश्वरीप्रसाद                     |
| कबीर ग्रंथावली                | संपा० स्यामसुन्दर दास                 |
| 'बीजक आफ कबीर'                | —संपा० अहमदशाह                        |
| भक्तमाल                       | —टीका० नारायणदास                      |
| सूरसागर                       | <del>- सू</del> रदास                  |
| पदमावत                        | —मिलिक मुहम्मद जायसी                  |
| घनानन्द-कवित्त                | —संपा० पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र       |
|                               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

उपर्युक्त ग्रंथों के अतिरिक्त अधोलिखित पत्रिकाएँ भी उल्लेखनीय हैं :— नागरीप्रचारिणी पत्रिका-माधुरी, विशाल भारत, सरस्वती, आलोचना,

R Briffault

Women in Rigveda —Bhagawat Sharan Upadhyays

Women and Marriage in
India —P. Thomas
Women in Ancient India —Bader Clarissa
The Women of India —J. Murdoch
Women of India —Datta
The Position of Women in
Hindu Civilization —A. S. Altekar
The Way all Women —M. E. Handing

The Mother

The Program of Women in - Her Highness Maharani Indian life.

of Asian The Awaking Womenhood.

Ideals of Indian Womenhood

Great Women of India (The Holy Mother Buth Centenary Memorial)

History of Wenn a

Purdah

The Theology of Tulasidas Ramayan of Tulusidas or Bible of Northern India.

Six school οf Indian Philosophy Indian Philosophy The Hindu View of Life Vaishnavism Shaivism Other Minor Sects. A Short History of Muslim

Rule in India Social and Religious in the Grihya Sutras Medicaval Mystics of India Indian Social Institutions

Shaku an I Shakta

of Barcela.

۾ ۽

-E. Consine Margaret

-P. Hattacharya

Madhayanand Swami Kamerh Chandra Maumdar

-Full-m

-- P H. Das

-Carpentar

- J. M. Mache

-Christerii and Datia

-S Radhakrishnan

-Bhandarker

-Ishwari Prasad

-V. M. Apte

-Kshitanohan Sen

-P. H. Balvalkar

- John Woodroffe

History or Diruma Shastras " -P. V. Kane

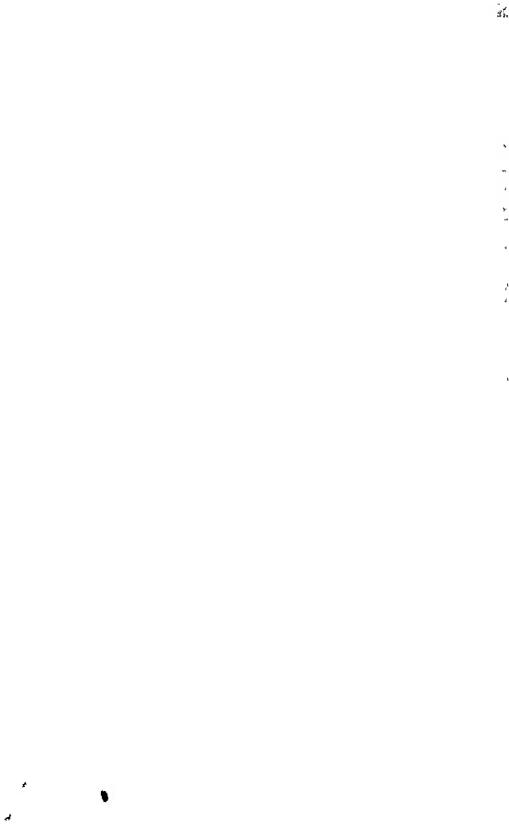